# जैनसिद्धान्तदीपिका

रषिताः आचार्ये श्री तुलसी

COUNT HERMANN KEYSERLING LIBRARY PILANI

> भनुवादक: मुनि श्री नथमळुजी

> > प्रकाशक:



सरदार शहर (राजस्थान)

प्रकाशक : आद्शे-साहित्य-संघ सरदारशहर ( राजस्यान )

# मूल्य ६॥) रुपया

सुद्रकः

मदनकुमार मेहता

रेफिड आर्ट प्रेस

(आदर्श-साहित्य-संघ द्वारा संचालित)

३१, बङ्गतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता

### विषयानुकम

- १ वस्तु-दर्शन के विषय
- २ प्रस्तावना
- ३ भूमिका (संस्कृत)
- ४ भूमिका (हिन्दी)
- ५ प्रकाशकीय
- ६ जीवन परिचय
- ७ वस्तु-दर्शन
- ८ वस्तु-दशंनमें प्रयुक्त ग्रन्थ और उनके संकेत
- ९ जैन-सिद्धान्त-दीपिकाकी विषय-सूची
- १० मूलप्रन्थ-अनुवाद
- ११ परिशिष्ट १
  - (क) तुलनात्मक टिप्पण
  - (स) विशेष व्याख्यानात्मक टिप्पण
  - (ग) तत्त्वार्थं और दीपिका
- १२ परिशिष्ट २
  - उदाहरण और कथाएँ
- १३ परिशिष्ट ३
  - (क) पारिभाषिक-शब्दकोश
  - (स) दीपिकाके प्रवतरण
  - (ग) विशेष शब्दोंकी सूची

# वस्तु-दर्शनके विषय्

| कम संस्था           | विषय                     | वृद्ध    |
|---------------------|--------------------------|----------|
| १ मास्तिक दर्श      | नोंकी भित्ति—आत्मवाद     | Ę        |
| २ सत्यकी परिभा      | षा                       | <b>9</b> |
| ३ दार्शनिक परंप     | राका इतिहास              | 6        |
| ४ ग्रागम तर्ककी     | कसौटी                    | १२       |
| ५ तकंका दुरुपयो     | ग                        | 68       |
| ६ दर्शनका मूल       |                          | १६       |
| ७ दर्शनोंका पार्थ   | क्य                      | 16       |
| ८ प्रस्तुत ग्रन्थपर | एक दृष्टि                | १९       |
| ९ परिणामि-नित्य     | ात्ववाद                  | २०       |
| १० घमं और अध        | र्भ                      | २३       |
| ११ धर्म और अधग      | ंकी यौक्तिक अपेक्षा      | २४       |
| १२ लोक              |                          | २६       |
| १३ पुद्गल           |                          | २७       |
| १४ शब्द             |                          | २८       |
| १५ काल              |                          | २८       |
| १६ एक द्रव्यअ       | नेक द्रव्य               | २९       |
| १७ असंख्य द्वीप, स  | ामुद्र और मनुष्य क्षेत्र | 20       |
| १८ तत्त्व           |                          | ३१       |
| १९ जातिवाद          |                          | ३३       |
| २० जाति और गो       | त्रकमं                   | ३९       |
| २१ कर्म             |                          | 88       |

| कम संस्था       | विषय                    | पृष्ठ      |
|-----------------|-------------------------|------------|
| २२ कर्मकी पीव   | ¥ų                      |            |
| २३ वात्मा घी    | * **                    |            |
| २४ अनादिका      | अन्त कैसे ?             | ¥Ę         |
| २५ फलकी प्रशि   |                         | 86         |
| . ,             | तन्त्र या कर्मके प्रधीन | 86         |
| २७ धर्म और पु   |                         |            |
| २८ धमं और ह     | • .                     | <b>¥</b> ९ |
|                 |                         | 48         |
| २९ बहिसा औ      |                         | ६५         |
| ३० वहिंसा औ     | र दया की एकता           | ६७         |
| ३१ अहिंसा औ     | र दान की एकता           | 90         |
| ३२ लोकिक को     | र लोकोत्तर              | ७३         |
| ३३ दयाके दो व   | भेद                     | ७६         |
| ३४ दानके प्रका  | ₹ .                     | <b>د</b> ۲ |
| ३५ उत्तरवर्ती स | गहित्य और प्रसंयति दान  | ८६         |
| ३६ परंपरा-भेद   | के ऐतिहासिक तथ्य        | ८९         |
| ३७ दो परंपराएं  |                         | ९०         |
| ३८ अनुकम्पा-द   | ान पर एक बृष्टि         | 98         |
| ३९ सामाजिक      | पहलुग्रोंका धार्मिक रूप | 9.0        |
| ४० लेश्या       |                         | १०४        |
| ४१ क्षयोपशम     |                         | १०७        |
| ४२ दीपिका औ     | र तस्वार्थ              | १०९        |
| ४३ एक अध्ययन    | r                       | ११०        |
| ४४ रचना शैली    |                         | ११३        |
| ४५ मपनी बात     |                         | ११४        |

#### Foreword

I consider it an inestimable boon, blessing and an act of tremendous spiritual merit that I have been called upon to write this foreword to this wonderful work on laina philosophy which has been composed by His Holiness Sri 1008 Sri Acharya Tulasiramji swami the present Patriarch of the Jain Swentambar Terapanth Community. It will be inexcusably presumptuous on my part to speak of the encyclopaedic learning of His Holiness and I am not competent to discharge this onerous responsibility. I consider it a proud privilege that Providence vouchsafed me an opportunity to offer my homage to the saint in person twice in my lite. During my second visit at Delhi where the Guru Maharaiii was engaged in preaching the secrets of Jaina religion I was permitted to read the Jainasiddhantadipika with Swami Nathmalii, an erudite scholar and direct disciple of the saint. I was surprised to see that the whole gamut of Jaina thought including metaphysics. cosmography. religion and ethics was so succinctly and yet so lucidly expounded in this work as was never essayed by any other scholar before. With the progressive growth of interest in Indian philosophical thought and religion in the universities of India students of philosophy are eagerly looking forward to the publication of new books and expositions of our

ancient thought. The revival of interest in Buddhism, though now extinct as a social factor in the present day India, is due to this renaissance. But Jainism, though happily a living religion still in India, did not receive the attention that it is entitled to.

Fortunately the Jaina community has been awakened to the necessity and utility of the propagation of the ancient treasures of thought which are embodied to the Agamas and the systematic works and classics written by masters of Jaina thought. The outcome of this awakening has been the publication of a large number of works. The ancient Agamas are written in the old Ardhamagadhi Prakrit which is as dead as dodo. The Sanskrit commentaries and translations however make them intelligible to the specialists. But the works are of such an encyclopaedic character and the philosophical thoughts embedded in them are so submerged in the array of historical and legendary matter that it is difficult for a modern student of the university to form an intelligent estimate of them. This problem was realised in the past by the philosophers of the Jaina school and they wrote classical text-books for the benefit of the students of pure philosophy. But the style and the methodology which were adopted by these writers were adapted to the needs of the age in which they flourished. They were intended for students who could devote undivided and unswerving attention to the subject. Practically speaking, these works are found to be extremely difficult, diffuse and unwieldy by scholars at the present day. It is now imperative that students of our modern universities should have first-hand knowledge of Jaina thought without which the knowledge of Indian thought would

remain imperfect, inadequate and vague. The old superstition that Jainism formed a part of Buddhist religion and thought has been fotunately exploded, thanks to the works of scholars, European and Indian in the past, But it must be confessed that even distinguished scholars versed in Buddhism and Brahmanical culture sometimes betray a lamentable ignorance and confusion of thought and are guilty of misrepresentation of the fundamentals of Jaina philosophy and religion. Even students who study Indian philosophy in the original texts as part of their university curriculum are seldom found to gather the courage and enthusiasm necessary for tackling the philosophical classies of Jainism. The reason is the paucity of reliable text-books of manageable size and length.

When I was granted the privilege by His Holiness to read the Jainasiddhantadipika in manuscript with Swami Nathmalji, I was simply transported with joy to find that this was the book which would remove the painful desideratum. I found that many of my obscurities and puzzles were so lucidly cleared up in this work. Even years of devoted study of the laina classics would not succeed in making some of the fundamental problems perfectly intelligible to a modern mind, particularly if he has not guidance of the teacher at every step. But the study of this work as a preliminary text-book would give the student a perfectly clear conception and thorough comprehension of the basic problems. I made an humble request that the book should be published without loss of time so that it could be made a text-book in the universities of India. I can assure the authorities concerned that the study of this single book will enable a student

of philosophy to acquire with comparative ease and comfort the knowledge of the fundamentals of Jaina thought and this knowledge will be perfectly dependable and unerring.

The categories of laina philosophy, both physical and spiritual, have received a thorough treatment second chapters with all the rein the first and levant problems. The third chapter is a continuation of the same with due elaboration. The fourth chapter deals with the problem of Karman and its relation to and influence upon the individual Jivas. The Jaina theory of Karman is extremely difficult to understand because of its singularly original character which has very little in common with the relevant theories of the other Indian schools of thought, both in respect of the fundamental character of KARMAN and the technique of its operation and influence upon the soul. I, for my part, am extremely indebted to this book for the clarification of my understanding and the removal of confusion which I could not overcome by my unaided study. The fifth chapter is extremely important. To my mind it is unparalleled for the flood of light it casts upon the problem of salvation which consists in emancipation from the bondage of karmic veils. It incidentally deals with the stages of spiritual progress, called gunasthanas, which again have received a thorough treatment in the eighth chapter. The whole code of Jaina ethics receives a thorough treatment within an incredibly small compass. The sixth and seventh chapters which deal with the Mahayratas are remarkable for the exposition of the ethico-religious problem of acts of merit and demerit which is possessed of tremendous significance in & for the modern soci-

al reformer and philanthropically inclined persons. The eighth chapter deals with gungsthangs, a problem which baffles even the most discerning and devoted student. A thorough knowledge of this topic alone would require the study of voluminous original texts dealing with the Jaina theory of KARMAN. But the problem is so very complicated and the treatment of it in these works is so very elaborate, diffuse and far-flung that there is every likelihood of the student missing the forest in the trees. I, for my part, as an indifferent student of Jaina thought, confess that I could not expect such a lucid and easily assimilable exposition of this tangled problem by means of a few aphorisms and a short gloss. The ninth chapter deals with PRAMANAS. NAYAS and NIKSEPAS which are peculiarly characteristic of Jaina philosophical attitude. The of clear unmuddled thought receiving attention in Europe and it is being stressed how important is the role of language in this matter. The logical assessment of the value of different angles of vision, mental attitudes and approaches influenced by emotional colourings inherited from the social environment and communal breeding is a problem of perennial interest. It is a matter of extreme gratification and solace that this problem has been trested with a thoroughness which is characteristic of Jaina thought. It may be claimed with every justification that it is an entirely original contribution of Jaina logicians. It is a pity that this side of the problem of logical thinking has not been so thoroughly studied in any other school.

One word about the Hindi translation. It is an expository rendering and casts light upon points which an uninitiated student will find hard to comprehead. The diction of the rendering is such as can be intelligible by any scholar of Sanskrit with a nodding acquaintance with Hindi. It is desirable that this illuminating work should have an English rendering and exposition so that it can have wide circulation in Europe and America I have made good progress in this enterprise with the calloboration of Dr. Nathmal Tantiya M. A., D. Litt., whose scholarship in the field of Jainalogy, Particularly Philosophy, religion and logic, is consummate and absolutely dependable.

Dr. Satkari Mookerjee, M. A., Ph.,

Asutosh Professor and Head of the Department of Sanskrit.

CALCUTTA UNIVERSITY.

## **\* प्रस्तावना**

जैन स्वेताम्बर तेरापन्थके वर्तमान ग्राचार्य श्री १००८ श्रीतुलसीरामजी महाराजकी जैन-दर्शन-विषयक इस अनूठी कृति पर मुझे प्रस्तावना लिखनेका स्थवसर प्राप्त हुआ-इसे मैं अपने लिए सीभाग्य, शुभोदय एवं प्रसादपूर्ण समझता हुँ। भाचार्यश्रीके शास्त्रीय पाण्डित्यके विषयमें में कुछ कहूँ, यह मेरे लिए अक्षम्य घृष्टता होगी अतएव में इस दु:साध्य उत्तरदायित्वको लेनेमें असमर्थं हैं। परमात्माके अनुप्रहसे मुझे जीवनमें दो बार इस महापुरुषके दर्शनोंका अवसर मिला, जिसके लिए मुझे गौरव है। जब दिल्लीमें जहां कि ग्राचार्यश्री जैन धर्मके रहस्यपूर्ण सिद्धान्तोंका उपदेश करनेमें निरत थे, मेंने दूसरी बार उनके दर्शन किये, तब मैंने आचार्यश्रीके शिष्य, प्रौढ विद्वान् मनि श्रीनथमलजीके साथ जैन-सिद्धान्त-दीपिकाका अध्ययन किया। यह देंखकर मेरे ग्राइचर्यका ठिकाना नहीं रहा कि इस ग्रन्थमें समग्र जैन-सिद्धांत---ग्रध्यात्मवाद, विश्वविज्ञान, धर्म, आचारविज्ञान आदि इतने संक्षिग्त नपे-तूले शब्दों में तिस पर भी जिस स्पष्टता के साथ विणित किये गये हैं. वैसा ग्रन्थ इससे पूर्व किसी अन्य लेखकके द्वारा नहीं लिखा गया। भारतके विश्वविद्या-लयों में ज्यों ज्यों भारतीय दर्शन और धर्मसम्बन्धी विचारोंके प्रति ग्राभिक्वि बढ रहीं है, त्यों त्यों दर्शन-शास्त्रके विद्यार्थी हमारे प्राचीन विचारोंको प्रकाशमें लानेवाली नई पुस्तकोंके प्रकाशनकी उत्सुकताके साथ प्रतीक्षा कर-

<sup>#</sup> मूल अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्दी घनुवाद ।

रहे हैं। प्राज बौद्ध धर्म जो भारतवर्ष में इस समय लुप्तप्राय है, के प्रति जो अभिरुचि उद्बोधित हो रही हैं, उसका हेतु यह जागृति-वेला ही हैं। परन्तु जैन धर्म जो सौभाग्यसे भारतका एक जीवित धर्म है, के प्रति जो झुकाव होना चाहिए, नहीं प्रतीत होता।

यह सौभाग्यकी बात है कि जैन समाजने ग्रागमों तथा युक्तिपूर्ण उच्चकोटिके अन्यान्य ग्रन्थोंमें निहित प्राचीन विचार-निधिके प्रचारकी आवश्यकता भीर उपयोगिता अनुभवकी है। फलतः बहुतसे ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। प्राचीन आगम पुरानी अर्घमागधी भाषामें जो इस समय सर्वथा ग्रप्रचलित है. लिखे हुए हैं। विशेषज्ञ इन्हें समभ सकें, इसके लिए संस्कृत-टीकाएँ और अनवाद उपलब्ध हैं। परन्तु उनका शाब्दिक गठन ऐसा है और उनमें विणित दाई-निक विचार ऐतिहासिक तथा पौराणिक तथ्योंसे इस प्रकार गुम्फित है कि विश्वविद्यालयका आधुनिक विद्यार्थी उनसे ठीक अर्थ निकालनेमें कठिनाई अनुभव करता है। भूतकालमें जैन-दार्शनिकोंने इस कठिन।ईका अनुभव किया और उन्होंने. विशद्ध दर्शनके विद्यार्थी लाभ उठा सकें एतदर्थ उच्चकोटि के पाठच-ग्रन्थोंका प्रणयन किया। परन्तु इन लेखकोंकी रचना-पद्धति व शैली उस युगकी आवश्यकताओं के अनुकुल थी, जिसमें उन्होंने लिखा । वे (ग्रन्थ) उन्हीं विद्यार्थियोंके लिए थे, जो प्रपना प्रविभाजित और घटल-सम्पूर्ण ध्यान इस विषय ( दर्शन ) की ओर रुगा सकते थे। यदि स्पष्ट कहा जाय तो कहना होगा-अाजके विद्वान् इन्हें ग्रत्यधिक कठिन, विस्तृत और भारी अनुभव करते हैं। अतः अब यह प्रावश्यक है कि हमारे अधिनिक विश्वविद्यालयके विद्या-थियोंको जैन विचारोंका यथार्थ ज्ञान हो, जिसके बिना भारतीय विचारोंका ज्ञान अपूर्ण, अपर्याप्त और सन्दिग्ध-रहेगा।,

सीभाग्यसे यह भ्रान्त विश्वास कि जैनधर्म बौद्धधर्मका ही अंग है, दूर हो गया है-एतदर्थ हम भारतीय भीर पाइचात्य विद्वानोंकी उन उन एतदिषयक भूतकालीन कृतियोंके आभारी हैं। परन्तु यह मानना होगा कि बौद्धधमं भ्रौर बाह्मण-संस्कृतिके कुछ एक सुप्रसिद्ध विद्वान् भी कभी कभी जैन दर्शन और जैन धर्मकी मौलिकताके विषयमें शोचनीय अज्ञता और म्रव्यवस्थित-विचारपूणं भ्रनगंल बातें कह डालते हैं। वे विद्यार्थी भी जो भ्रपने विश्व-विद्यालयके पाठभक्रमके एक भागके रूपमें भारतीय दर्शनके मूल ग्रन्थोंका ग्रध्ययन करते हैं, जैन दर्शनके मौलिक ग्रन्थोंके समभनेमें जो साहस श्रौर उत्साह अपेक्षित है, उससे रहित पाये जाते हैं। इसका कारण हैं—विश्वस्त और सवांगपूर्ण पाठभ-ग्रन्थोंका अभाव।

जब मैंने माचार्यश्रीके अनुप्रहसे मुनि श्रीनथमलजीके साथ जैन-सिद्धान्त-.दीपिकाकी पाण्डलिपिका मध्यययन किया तो यह अनुभव कर सहज ही में में हर्ष-विभोर हो उठा कि यह पुस्तुक उनत कव्टप्रद अभावको पूरा करेगी। मैंने अनुभव किया कि इस कृतिमें मेरी बहुत-सी शंकाओं भीर अस्पष्टताओं का स्वतः ग्रति स्वष्टताके साथ समाधान हो गया है। यदि पद-पद पर गरुका पय-दर्शन न मिले तो एक माधुनिक मस्तिष्कके लिए जैन दर्शनके अन्य ग्रंथों के वर्षों तकके अध्ययनके बावजूद भी कतिपय मौलिक रहस्योंको समझना दु:शक्य है। परन्तु एक प्रारम्भिक पाठच-प्रन्थके रूपमें इस पुस्तक (दीपिका) के अध्ययनसे मौलिक रहस्योंके विषयमें एक विद्यार्थी स्पष्ट और पर्याप्त ज्ञान पा सकेगा। मैंने विनम्र निवेदन किया कि शीघातिशीघ्र इस पुस्तकका प्रकाशन होना चाहिए ताकि यह भारतीय विश्व-विद्यालयों में पाठच-पुस्तक बनाई जा सके । मैं एतत्सम्बन्द अधिकारियोंको विश्वासके साथ कह सकता हुँ कि इस एक पुस्तकके अध्ययनसे ही दर्शनका विद्यार्थी जैन दर्शनका मौलिक ज्ञान अत्यधिक सरलताके साथ प्राप्त कर सकेगा और वह ज्ञान पूर्णतया विश्वस्त एवं सही होगा।

प्रथम और दितीय प्रकाशमें जैन दर्शनके जड़, चेतन इन दोनों विभागींका

तत्सम्बन्धी मन्यान्य तथ्योंके साथ परिपूर्ण वर्णन है। तृतीय प्रकाशमें इन्हीं का समुचित विस्तार है। चतुर्य प्रकाशमें कर्मोंके रहस्यका ग्रीर उनका जीवोंके साथ सम्बन्ध व जीवों पर उनके प्रभावका वर्णन किया गया है। जैन दर्शनके कर्मवादको समझना अत्यधिक कठिन है क्योंकि कर्मके मौलिक स्वरूप और जीवों पर इसके प्रभावके सम्बन्धमें भारतके अन्य दर्शनोंके साथ इसकी समानता नहीं के बराबर है और इसकी ( जैन-कर्मवादकी ) अपनी निजी विशेषता है। मैं इस पुस्तकका अत्यधिक ऋणी हूँ, जिसके पढ़नेसे मेरी समभ परिमाजित हुई और मेरी उलझन दूर हुई, जिसे मेरा अबतकका साहाय्यरहित अध्ययन दूर नहीं कर सका। पंचम प्रकाश अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरी समभमें मिनत पर जो कर्म-पुद्गलोंके बन्धनसे छुटकारा पानेमें निहित है. इसमें जो प्रचुर प्रकाश डाला गया है, वह अनुपमेय है। इसमें प्रासंगिक रूपसे गुण-स्थानों-आत्म-विकासके क्रमिक स्तरोंका भी विवेचन है, जो पूर्ण रूपसे अष्टम प्रकाशमें वर्णित हैं। जैन-प्राचार-शास्त्रका तो इसमें अत्यल्प स्थानमें ही पूर्ण उल्लेख है। षष्ठ और सप्तम प्रकाशमें महावृतोंकी विवेचना है। ये (दोनों प्रकाश) धर्म और आचारसम्बन्धी सत्-असत् कार्यों, जिनका आधुनिक समाज-सुधारकों तथा विश्व-प्रेम-प्रवृत्त व्यक्तियोंके लिए भारी महत्त्व है, के स्पट्टीकरणकी द्विटसे अति विलक्षण हैं। भ्रष्टम प्रकाशमें गुणस्थान. जिनको समभना एक चिन्तन-परायमा और अध्यवसायी विद्यार्थीके लिए भी दरूह है, विणित है। इस विषयके परिपूर्ण ज्ञानके लिए जैन कर्मवादके बृहत्काय मूल-ग्रन्थोंको पढ्ना अपेक्षित होता है। परन्तु यह विषय अत्यधिक जटिल है और इन प्रत्थोंमें इसका वर्णन इतना विस्तीर्ण, लम्बा भीर शाखा-प्रशासामय है कि विद्यार्थीके लिए यह बहुत संभव है कि वह वृक्षों में उलझ वनको भूल जाय---शाखा-प्रशासाधोंमें पड मूलसे दूर चला जाय। जैन दर्शनके एक निष्पक्ष विद्यार्थीके नाते में यह मानता हूँ कि इस जटिल विषय

पर थोड़ेसे सूत्रों और संक्षिप्त वृत्तिसे जैसा कि दीियकामें है, इतने स्पष्ट और सरलतासे समझमें माने योग्य विवेचनकी मुझे कल्पना नहीं थी। नवम प्रकाशमें प्रमाण, नय भौर निक्षेपोंका, जो जैन दार्शानक परंपराके विशिष्ट अंग हैं, विवेचन है। स्पष्ट और विशद विचारोंका प्रश्न म्रब योरपके लोगों का भी ध्यान आकर्षित करने लगा है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि इस विषयमें भाषाका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न दृष्टिकोणों, मानसिक परिणामों और स्थितियों, जो सामाजिक वातावरण और जाति-परम्परा-उद्भूत भाव-रंगोंसे मनुरिक्जत होती हैं, का तकंपूणं विदल्लेषण एक ब्यापक रुचिका प्रश्न है। यह महान् हर्ष भौर सन्तोषका विषय है कि इसमें (दीिपकामें) इस प्रश्नका परिपूर्णताके साथ समाधान किया गया है, जो जैन दर्शनकी अपनी विशेषता है। न्यायतः यह दावा किया जा सकता है कि यह जैन नैयायकोंकी सम्पूर्णतः एक निजी देन है। यह खेदका विषय है कि बन्य किसी दर्शनमें इस प्रकारके सूक्ष्म तार्किक विषयोंका परिपूर्ण अनु-शीलन नहीं किया गया।

हिन्दी अनुवादके विषयमें एक शब्द—यह भावानुवाद है और उन सिद्धांतों पर जिन्हें समझना एक साधना-शून्य विद्यार्थी के लि दुष्कर है, प्रकाश डालता है। अनुवादकी शैली ऐसी है कि नगण्य हिन्दी जाननेवाला भी संस्कृत-विद्वान् इसे समभ सकता है। यह आवश्यक है कि इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थका अंग्रेजीमें अनुवाद और व्याख्या हो ताकि यह योरप और अमेरिकामें व्यापक प्रसार पा सके। डॉ॰ नथमल टांटिया एम॰ ए॰ डी॰ लिट्—जो जैन-दर्शन, धर्म व न्यायके परिपूर्ण व प्रामाणिक विद्वान् हैं—के सहयोगसे मुझे इस साहस-साध्य कार्यमें अच्छी सफलता मिली है।

> डॉ॰ सातकोड़ी मुकर्जी, एम.ए.पी-एच-डी आशुतोष प्रोफसर तथा अध्यक्ष—संस्कृत-विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय

# भूमिका (संस्कृत)

प्रस्तुतग्रन्थरत्नस्याभिघानमस्ति श्रीजैनसिद्धान्तदीपिका । विल्रसित कृतिरियं परमार्हतमतप्रभावकदार्शनिकमूर्धन्यतार्किकशिरोरत्नसिद्धान्तरहस्य-वेदिश्रीमत्तुल्लसीरामाचार्यवराणाम् । श्रीमदाचार्यवर्याणां प्रकाण्डपाण्डित्यस्य परिचयं दातुं नाहं स्पल्पचेताः कथमप्यधीशे । तस्य परिचयं तु दास्यित स्वयमेव शास्त्रशरीरपरामशोऽपि सुतरामध्ययनरसिकेभ्यः ।

किञ्च न च स्वतन्त्र विचाराभिव्यञ्जनमिव सर्ववेदिनां विचारप्रतिनिधित्वं सुकरम् । तत्राधिवसति सुमहदुत्तरदायित्वम् ।

ग्रन्थितमणिप्रयोजनं खलु जैनिसिद्धान्तिनिरूपिततत्त्वप्रकाशेन नानाविश्व-वितरहस्योद्घाटनपुरस्सरमनेकेषामिन्द्रियातीत्विषयाणां निर्णयीकरणं श्रृंखला-बद्धरूपेण द्रव्यतत्त्वाचारिविधेव्यंवस्थापनञ्च। कि खलु साम्प्रतं वैज्ञानिको-न्नित्चमत्कृते वैज्ञानिकयुगेऽस्योपयोगित्वम् ? किञ्चानेन जीवनस्य सम्बन्धो येन जनाश्चक्षुरगोचरपदायंप्रपञ्चजिटलेऽस्मिन् गहनातिगहने शास्त्रगहने प्रवेष्टु पादमप्युच्चालयेयुः ?

जडप्रधानस्याधुनिकयुगस्य एतादृशा विचारप्रवाहाः स्फुटमेकार्णवीभूता विलोक्यन्ते । परञ्च विचारपेशलया मनीषया निर्निमेषं नयनपुटमनुसन्धाय साक्षराः क्षणं निरीक्षेरंस्तदानी किमेतादृशान् फल्गुप्रायान् प्रश्नान् सरसरसना-प्राञ्जणे प्रीणयेयुः ? निह, कदापि निह ।

हन्त, जडपदार्थानामेकाधिकारेऽमुध्मिन् युगे समुज्जीवेयुरेतादृशा अनुयु-

कतयस्तत्रापि निह बैचित्री । तथापि सूक्ष्मदृशां परमिषदमस्ति कर्तव्यं यच्च तेऽतीन्द्रियानपि विषयान् बुद्धिविषयीकुर्युः । यद्यपि विज्ञानबलेन निर्मित्यैन्त्रा-दिभिः शरीरस्यान्तर्गतान् गृणदोषान् पर्शक्षन्ते अत्यद्भृतैः प्रयोगैः शरीरस्य चिकित्सां विद्यते । मृत्युसमये जायमाना दोषा निर्णयन्ते तथापि किमेतेषां प्रस्तुतशास्त्रकलेवरान्तवंतिनां प्रश्नानां समृचितो निर्णयः क्वापि साम्प्रतिक-विज्ञानशास्त्रे समृपलभ्यते । यच्चिकमात्मनः स्वरूपम्, कश्चानुभवित, कस्मिन् समये चैतन्यशिक्तयुक्त आत्मा गर्भे आयाति, कृत आयाति, मृत्यु-समये शरीरं विहाय कव व्रजति, शरीरं विहाय कथं पुनः शरीरो भवित, एकस्य वपुषः परित्यागे द्वितीयस्य च प्राप्तेरन्तराले कियान् समयः प्रसजति, कथमात्मा शरीरं निर्माति कथं च चेतनाशिक्तसमन्वित आत्मा जडैः शरीरा-दिभिः सम्बध्नाति, कथमनुकूलापि स्थितिविपर्येति, कथञ्चविपरीतापि भवत्यनुकूला, कथञ्च केचन सुर्खेकरसाः, कथञ्च केचन संक्लेशशताकुला इत्यादि ।

वस्तुवृत्त्या न विज्ञानमपि दर्शनपिरधेः पृथम्भूतमिष्तु तदन्तर्गतमेव।
परन्तु समयस्य दुष्प्रभावादद्य विज्ञानस्य लक्ष्यं बहिर्मुखमेवाभवद् येन तदस्ति
चेतनपरीक्षणोदासीनभूमिः। केवलं जडपदार्थपरीक्षणे तदुन्नतावेव च चकास्ति
जागरूकमित्येवास्य काणत्वम्।

दार्शनिकानां पुनर्लक्ष्यं सर्वेषामिष जडचेतनानां भावानां स्वरूपनिध्चती-करणं मोक्षप्राप्तिश्च । दर्शनस्यायमेव सम्बन्धो जीवनेन सह सुतरां समुन्नेयः । यदिदं जीवनरहस्यमानिभवियति—जडचेतनयोः सम्बन्धं दर्शयति — ग्रतीन्द्रिय-मप्यात्मानं चैतन्यलक्षणेन जडपदार्थात्पृथककरोति, व्यवस्थावैषम्यं, नरपश्चादि-रूपं, स्वास्थ्यवैषम्यं, ज्ञानवैषम्यमायुर्वेषम्यमैश्वयंवैषम्यञ्चेति सर्वेषामिष वैषम्यानामुपनिषद्भूतं कारणं प्रकटीकरोतिजडपदार्थानामप्यद्भृतकार्य्यकतृत्वं प्रादुष्कुरुते । जडेन सहात्मनो विसम्बन्धस्य प्रक्रियामुपदिशतीत्यादि । न खलु दर्शनाध्यययनमन्तरा उक्ता उक्तसमाना वा अपरेऽपि ग्रन्थयः सरला भवन्ति । दर्शनमेर्वकमेतादृशं वस्तु विद्यते येनादृष्टा अपि पदार्थाः सम्यक् परिच्छिद्यन्ते । दर्शनं खलु तदेव येनादृष्टं सत्यं दृश्यते साक्षात्त्रियते वा ।

यावन्नेषोऽपि निर्ण्यः स्यादहं कोऽस्मि—कृत ग्रागतोऽस्मि कव व्रजिस्यामि तावत् कथं स पुरुषो निर्णयेत् स्वजीवनस्योचितं पन्थानम् । कथञ्चायतिहिताय यतेत । कियत् प्रलम्बं भविष्यत् ? किमु वर्तमानजीवनमात्रमेव ? ततोऽपि पुरा पुनर्जन्मरूपं वा ? यदि प्राचीन एव पक्षः समीचीनस्तदानीं न नामात्म-विकासप्रश्नोऽपि महीयान् । यदि पुनरुदीचीनः पीनस्तदा पौद्गलिकसुख-पिपासां व्युदास्य यथावकाशमात्मशुद्ध्यथं प्रयत्नकरणमपि स्यान्नितान्तमावश्य-कम् । न केवलं पर्याप्नोति भौतिकसुखसमृद्धिरेवेति । एतदनुसारेणैव सामा-जिकी राजनैतिकी व्यवस्था प्रवर्तेत । अतएव दशंनाध्ययनमधिकरोति निःशोषानपि दृक्कोणान् ।

न च सिद्धान्तस्य सूक्ष्मातिसूक्ष्मं रहस्यमधिजिगिमषवोऽिप सहसैव तत्रा-विदिताशयसरणौ दर्शनमहामन्दिरे प्रवेष्टुं प्रभविष्णवः। स्यात्तेषामपेक्षणीयः पथप्रकाशो प्रदीप इव सज्ज्ञानज्योतिज्वेलितः किश्चद् ग्रन्थः। सन्त्यनेकेऽिप तादृशा ग्रन्थाः परन्तु केचनातिकिष्ठनाः केचिद् विशालकलेवराः केचिद् द्रव्य-निर्णायकाः केचन तत्त्वविवेचनपराः केचिच्च तत्राचाररहस्योद्बोधकाः। न खल्वत एव सौकर्यं संपद्यतेऽध्ययनरिकानाम्। नाहं केवलं गुरुभक्त्येकरिकन्त्रत्येव, अपितु यथार्थमुल्लिखामि "श्रीजैनसिद्धान्त दोपिका" सिद्धान्ततत्त्वे प्रविविक्षूणां तुलनातिरेको निधिरिति।

तनुकायतनेऽप्यमुष्मिन् शास्त्रे समुज्जीवन्ति प्रायोप्युपयोगिनो विषयाः । नवप्रकाशपरिच्छिन्नोऽयं ग्रन्थः । तत्र क्विचिद् द्रव्यविवेकः, क्विचित्त्वमामांसा, क्विचित्पुनराचाररहस्याविभीवनम् । यद्यपि आचारिनरूपणप्रवणामि कित-चित्प्रकरणानि ताकिकपद्धत्या संकलितानि पुराप्युपलभ्यन्ते, तथापि प्रस्तुत- ग्रन्थे सिद्धान्तविदितयोदंयादानयोरुपपत्तिपूर्वकं यथावस्थितस्वरूपाभिमण्डन-मस्तीति नवीनोऽयं विकासो दर्शनशास्त्रेषु । तत्त्वपरिकररूपेण प्राप्यते सुख-दुःखादीनामिपसम्यक् परिच्छित्तः, नासाद्यतेऽद्याविध केषुचिदिप शास्त्रेष्वीदृक् स्पष्टतमो निवेशः।

भाषासारन्यं पाठसांक्षेत्यञ्चास्य सर्वतः प्रधानं रुक्ष्यम् । तत एवेति निश्चितपूर्वकमभिधातुं शक्यते—अयं हि विदुषां वैदग्धीविषयीभवन्निप शैक्षाणामिप परमोपयोगीति तत्त्वम् ।

—मुनिः नथमलः

# भूमिका (हिन्दी)

जो ग्रन्थ आपके हाथों में है, इसका नाम है 'जैनसिद्धान्त दीपिका'। यह दार्शनिक मूर्धन्य आचार्य श्री तुलसीकी कृति है। आचार्य वरके प्रकाण्ड पाण्डित्य का परिचय कराने में में असमर्थ हूं, यह मानने में मुझे तिनक भी संकोच नहीं होता। में उसका परिचय देने की चेष्टा भी क्यों करूं। प्रस्तुत पुस्तकका मन्यन करके ग्राप अपने आप उसे पालेंगे।

यह सब जानते हैं कि अपने स्वतन्त्र विचारोंकी अभिव्यञ्जना जितनी सहज होती है, उतना सहज दूसरेके विचारोंका प्रतिनिधित्व करना नहीं होता; क्योंकि उसमें बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। आचार्यवरने बीतरागवाणी का कौशलके साथ प्रतिनिधित्व किया है, यह हम शास्त्र-अध्ययनसे जान सकेंगे।

जैनसूत्रोंमें निरूपित किए हुए तत्त्वोंके द्वारा विश्वस्थितिका रहस्य सम-झाना, ग्रनेक अतीन्द्रिय विषयोंका निर्णय करना भीर श्रृंखलाबद्धरूपसे द्रव्य, तत्त्व एवं ग्राचारकी व्यवस्था करना, ये इस ग्रन्थकी रचनाके प्रयोजन है।

यह युग वैज्ञानिक विकासके चमत्कारोंका युग है, इसमें प्रस्तुत ग्रन्थकी क्या उपयोगिता होगी, यह एक प्रश्न है। जीवनसे इसका क्या सम्बन्ध है, जोकि जीवन-निर्वाहकी चिन्ता करनेवाले व्यक्ति इस अटवीमें आवें।

भौतिकप्रधान युगके ये शाश्वत विचार हैं। किन्तु कुछ ध्यानपूर्वक देखा जाय, मनन किया जाय तो इन प्रश्नोंकी ब्यर्थता अपने भ्राप सामने आ जाती है। हमें आश्चर्य के साथ यह तथ्य स्वीकार करना पड़ता है कि जड़वादी युगमें ऐसे प्रश्न उठें—इसमें कोई विशेष बात नहीं। परन्तु जो सूक्ष्मदृष्टिवाले हैं, उनका यह कर्त्तंच्य है कि वे प्रतीन्द्रिय पदार्थोंकी जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि विज्ञानके द्वारा बनाये गये यन्त्रोंसे शरीरके गुणदोषोंकी परीक्षा की जाती है, भाश्चर्यंजनक उपायोंसे शारीरिक चिकित्सा होती है, मृत्युके समय होनेवाले दोषोंका निर्णय भांति-भांति किया जाता है, फिर भी क्या प्रस्तुत ग्रन्थके अन्तर्गत प्रश्नोंका समुचित समाधान वर्तमान विज्ञान-शास्त्रसे हो सकता है ?

भारमाका स्वरूप क्या है ? अनुभव किले होता है ? चैतन्य शक्तियुक्त आत्मा गर्भमें कब भाती है ? कहांसे आती है ? मृत्यके समय शरीर छोड़कर कहां जाती है ? एक शरीरको छोड़कर पुनः दूसरा शरीर क्यों और कैसे धारण करती है ? एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने तक कितना काल लगता है ? आत्मा शरीरका निर्माण कैसे करती है ? चैतन्य शक्तिवाली आत्माका जड़ शरीरके साथ कैसे सम्बन्ध हो सकता है ? अनुकूल स्थित प्रतिकूल भीर प्रतिकूल स्थित अनुकूल बनती है. इसका क्या हेतु है ? कई व्यक्ति सुली हैं, कई दुःखी हैं, यह क्यों ? इत्यदि अनेकों जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाल प्रश्न हैं, जिनका विज्ञानके द्वारा हमें कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं मिलता । इसलिए कोई भी विचारक व्यक्ति यह माननेको तैयार नहीं हो सकता कि वैज्ञानिक युगमें दार्शनिक ग्रन्थों एवं उनकी पदार्थ-विवेचना की उपयोगिता नहीं है । जीवनकी बाहरी कठिनाइयां मिटानेमें विज्ञानका उपयोग हो सकता है, किन्तु जीवनकी आन्तरिक समस्याभोंको सुलझानेके लिए दर्शन ही एकमात्र उपाय है ।

वस्तुवृत्त्या विज्ञान भी दर्शनका एक अंग है किन्तु समयके प्रभावसे विज्ञानका लक्ष्य बहिर्मुख हो गया, वह ग्रात्मअन्वेषणकी आरस उदासीन है। केवल जड़ पदार्थों को गवेषणा भ्रोर उनकी उन्नितमें लगा हुम्रा है। दार्श-निकों का लक्ष्य है—जड़ और चेतन दोनों का स्वरूप निश्चय करना और सत्य-ज्ञानसे जाने हुए सदाचारमें प्रवृत्त हो कर मोक्ष पाना। दर्शनके द्वारा जीवन-रहस्यों का प्रकाशन होता है, जड़ और चेतनके सम्बन्धका ज्ञान होता है, जड़ और चेतनका पार्थक्य करनेवाले हेतुका पता चलता है।

कोई प्राणी मनुष्य है, कोई पशु-पक्षी, यह व्यवस्था-वैषम्य है। कोई सुखी है, कोई दु:खी, यह स्वास्थ्य-वैषम्य है। एक विद्वान् है, दूसरा निरक्षर भट्टारक, यह ज्ञान-वैषम्य है। एक किशोर ही नहीं हो पाता—पहले ही चल बसता है, दूसरा अस्सी वर्षका बुड्ढा हो जाता है, यह आयु-वैषम्य है। एक लाखों-करोड़ों व्यक्तियों पर शासन करता है, दूसरा जन-जनका मुंहताज है, एक धनी है, दूसरा गरीब है, यह ऐश्वर्य-वैषम्य है। इन सब विषमताओं के कारणभूत तथ्यका दर्शनसे पता चलता है। जड़ पदार्थकी अद्भृत कार्य-कर्तृत्व-शक्तिका बोध होता है और अन्तिम लक्ष्य—जड़ पदार्थसे आत्माका विसम्बन्ध होनेकी प्रक्रिया, मोक्ष-प्राप्तिके साधनका भान होता है। उक्त समस्यायें ग्रीर ऐसी ही ग्रन्य गुत्थियां भी दर्शनका ग्रध्ययन किये बिना सुलभ नहीं सकतीं। दर्शन ही एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा अदृश्य पदार्थोंका यथार्थ परिच्छेद किया जाता है। दर्शनका अर्थ भी यही है कि जिसके द्वारा अदृष्ट सत्यका दर्शन हो—साक्षात्कार हो।

जबतक यह निर्णय नहीं होता है कि ''मैं कौन हूं, कहांसे ग्राया हूं और कहां जाऊंगा", तबतक कोई मनुष्य कैसे अपना जीवन-पय निश्चित करे ग्रीर कैसे भविष्यका प्रबन्ध करे ? भविष्य कितना बड़ा है ? वर्तमान जीवनसे परे आगे कुछ भी नहीं है ? क्या पुनर्जन्म होता है ? यदि जीवन वर्तमान-जीवनकी परिधिसे ग्रागे नहीं चलता, तब तो आत्म विकासका प्रश्न कोई महत्त्व नहीं रखता और यदि पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता है तो पौद्गलिक सुखकी प्यास

को शान्त कर यथावकाश आत्म-शुद्धिके लिए यत्न करना भी नितान्त आव-श्यक हो जाता है।

प्रास्तिकके लिए केवल भौतिक सुख सुविधाओं को पा लेना ही पर्याप्त नहीं होता। उसका सामाजिक और राजनैतिक ढांचा भी उसी आत्म-अम-रत्वके दृष्टिकोणसे होता है। तात्पर्य यह कि पुनर्जन्ममें विश्वास करनेवाला ऐहिक जीवनके लिए अनर्थ-हिंसा, विलासिता आदि दुष्प्रवृत्तियों में प्रासकत नहीं होता। वह कमसे कम हिंसा और अल्पपरिग्रहसे ग्रपना जीवन-निर्वाह कर लेता है। ग्रध्यात्मवादकी भित्ति पर बनी हुई सामाजिक और राजनैतिक प्रणालीमें अर्थलालुपता और पर-शोषण नहीं होता। प्रत्येक सद्व्यवस्थाके पीछे एक दशन होता है इसलिए दर्शनका अध्ययन करना प्रत्येक दृष्टिकोणसे ग्रावश्यक होता है।

बहुत सारे व्यक्ति सिद्धान्तों के सूक्ष्म रहस्यों का अवगाहन करना चाहते हैं फिर भी उपयुक्त साधनों के ग्रभावमें दर्शन जैसे जटिल विषयमें वे प्रवेश नहीं पा सकते। उन्हें एक ऐसे ग्रन्थकी ग्रावश्यकता होती है, जो दीपककी तरह उनका पथ-प्रदर्शन करे। दार्शनिक ग्रन्थों की कोई कमी नहीं। ग्रने कों ग्रन्थ आकरकी मांति दिव्य मणियोंसे भरे-पड़े हैं। फिर भी दर्शन के ग्रध्ययन की कठिनाई समाप्त नहीं होती। कारण कि कई ग्रन्थ अति जटिल भाषामें लिखे गये हैं तो कई अति विशाल हैं। कह्यों में द्रव्यकी व्याख्या की गई हं तो कह्यों में केवल तत्त्व-विवेचना है और कह्यों में सिर्फ आचार-धर्म का निरूपण किया गया है। इससे जन-साधारणको बड़ी कठिनाई होती है। दर्शन-जिज्ञासा होते हुए भी निराश रहना पड़ता है। इस परिस्थितिमें "श्री जैनसिद्धान्त-दीपिका" एक ग्रमूल्य निधिका काम करेगी—यह मेरी केवल श्रद्धापरक वाणी नहीं अपितु यथार्थ वाणी है।

इस ग्रन्थका कलेवर छोटा है, फिर भी इसमें प्राय: जैनवाङ्मयके द्रव्य,

त्त्व और आचारके विषयोंका निरूपण है। ग्रन्थका कलेवर नौ परिच्छेदों में बंट्य हुआ है। उनमें द्रव्य, तत्त्व और आचारको बड़े कौशल से स्पर्ध किया गया है। यद्यपि आचार पर प्रकाश डालनेवाले और तर्ककी कसीटी पर कसे हुए प्राचीन ग्रन्थ हमें उपलब्ध होते हैं, फिर भी सिद्धान्त-विश्रुत दया-दानकी युक्ति पूर्वक सूक्ष्म विवेचना जैसी प्रस्तुत ग्रन्थमें हुई है, वैसी अन्य किसी दार्श- निक ग्रन्थमें नहीं हुई। यदि हम तटस्थ वृत्तिसे देखें तो हमें इसे दर्शन-शास्त्र का विकास कहना होगा। तत्त्व-परिकर कपमें सुख-दु:ख ग्रादिकी भी परिभाषाएं ग्राच।योंने लिखीं परन्तु इनका स्पष्ट निवेश अन्यत्र नहीं हुआ।

इसकी भाषा सरल है, पाठ भी थोड़ा है। ऐसा होना ही घाहिए, क्योंकि इसकी रचना जनसाधारणकी उपयोगिताको ध्यानमें रख कर हुई है। थोड़ेमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह पण्डितोंके लिए जितनी मूल्यवान् है नव विद्यार्थियोंके लिए उतनी ही उपयोगी है।

ज्येट्ठ कृष्णा ३

—मुनि नथमल

सं० २००२,

### प्रकाशकीय—

चिर कालसे समाज जिस महान् ग्रन्थकी प्रतीक्षा कर रहा था, उसको प्रकाशित करते हुए आज हम अपनेको ग्रत्यन्त गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। आदर्श-साहित्य-संघकी स्थापना, जिस पवित्र लक्ष्यको लेकर हुई; उसमें वह कहां तक प्रगतिशील हुग्रा, इसका निर्णय करना हमारा कार्य नहीं, परन्तु इस महत्त्वपूर्ण वृहद् ग्रन्थका प्रकाशन इस बातका संकेत है कि हम अपने लक्ष्यके प्रति सतत जागरूक हैं।

जैन-सिद्धान्त-दीपिका धावायं श्री तुलसीकी भारतीय वाङ्मय और दर्शनको ध्रमर देन हैं। इस ग्रन्थरत्नके द्वारा मात्र जैन दर्शनका आन्तरिक हृदय ही समक्ष नहीं आता वरन् भारतीय दर्शनमें जैन दर्शन कितना गहन, उदात्त एवं विकसित है, उसका चरम रूप भी प्रगट होता है। वर्तमान भौतिक युगमें मानव जीवनको श्रेयस्की ओर ले जानेकी प्रेरणा देना तथा दर्शन जैसे गहन विषय पर ग्रन्थकी रचना करना सचमुच जगत्के प्रवाहको दूसरी घारा की ओर प्रवाहित करना है। ग्रन्थके महत्त्व और उसकी रचना-पद्धति पर भारतके सुप्रमद्ध दार्शनिक एवं विचारक आशुतोष प्रोफेसर डा० सातकौड़ी मुकर्जी एम० ए० पी-एच-डी अध्यक्ष—संस्कृत-विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय ने बहुत सुन्दरताके साथ प्रकाश डाला है। हम डाक्टर साहबको घन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने ग्रपनी विवेचनापूर्ण प्रस्तावना लिखकर ग्राचार्य श्रीके प्रति श्रद्धाञ्चलि अपित की। पाठक उससे तथा आगत सम्मित-योंसे प्रस्तुत ग्रन्थके महत्त्वको जान सकेंगे।

हम ग्राशा करते हैं कि यह ग्रन्थ जैन दर्शनके विद्यार्थियों, चिन्तकों तथा विचारकोंके लिए एक श्रमूल्य उपहार सिद्ध होगा।



जैन-सिद्धान्त-दीपिका 'आत्म-शिक्षण-माला' का पांचवां पुष्प है, जिसका उद्देश्य सरल और सुबोध भाषामें तत्त्व-ज्ञानके साथ जन-जनका चरित्र निर्माण करना है। जिसके सुश्रुह्खिलित प्रकाशनमें चुरू (राजस्थान) के अनन्य साहित्य-प्रेमी श्री हनूतमलजी सुरानाने अपने स्वर्गीय पिता श्री मन्नालालजीकी स्मृतिमें नैतिक सहयोगके साथ आर्थिक योग देकर अपनी सांस्कृतिक व साहित्यिक सुरुचिका परिचय दिया है, - जो सबके लिए अनुकरणीय है। हम 'ग्रादर्श-साहित्य-संव'की ओरसे सादर ग्राभार प्रकट करते हैं।

---प्रकाशन मन्त्री

## आचार्य श्री तुलसी

जीवनके दो पहलू होते हैं — आचार और विचार । विचारसे जीवन पथ का निश्चय होता है और आचारसे जीवन-शोधन होता है। ग्राचार्यश्री तुलसीके ये दोनों ग्रध्यात्मकी उच्चतम भूमिका पर अवस्थित हैं। आप बाल-जीवनसे ही विरिवतमें रहे और ग्यारह वर्षकी अवस्थामें परम पूजनीय आचार्य श्री कालूगणीके शिष्य बने। ग्रापने अपने विवेक, विनय और कार्यजा शिवतके द्वारा अत्यल्प समयमें ही कालूगणीका ध्यान अपनी ग्रोर खींच लिया। ग्राप सोलह वर्षकी अवस्थामें अध्ययनके साथ-साथ साधुओंका अध्यापन-कार्य करने लगे। ग्रापने अध्ययन-कालमें करीब बीस हजार श्लोक कण्ठस्थ किये। बाईस वर्षकी अवस्थामें आपने तेरापन्थ संघका एकतन्त्रीय नेतृत्व सम्हाला और आप संघकी बहुमुखी उन्नित करनेमें संलग्न हो गये। ग्रापने साधु-साध्वयोंकी शिक्षा और साहित्यमें क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया।

यों तो तेरापन्थके प्रथम आचार्य मिक्षुस्वामीने आगम सिद्धान्तोंको केवल श्रद्धागम्य ही स्वीकार नहीं किया। उनकी युनितपूर्ण विवेचना शैलीने तकंकी वैसी विशुद्ध भूमिका बना दी, जो एक अच्छेसे अच्छे तार्किककी कृति हो सकती हैं। वे नियमित प्रणालीके अनुसार दर्शनशास्त्री या तकंशास्त्री नहीं थे। फिर भी अपनी सूक्ष्म-दृष्टि और लक्ष्य तक पहुंचनेवाली प्रतिभाके कारण वे थे तकं-शास्त्रकी निधिको बढ़ानेवाले महामनीषी। आपके उवंर मस्तिष्कने इस व्याप्तिको तोड़ डाला कि संस्कृत या अमुक-अमुक विशिष्ट

भाषा अयवा अमुक-अमुक विशिष्ट ग्रन्थों को पढ़े विना कोई भी तार्किक या दार्शनिक नहीं बन सकता। आपने सीघी-सादी मारवाड़ी में—बोलचाल की भाषामें सिर्फ आगिमिक ग्रन्थों के मन्यनस्व रूप जो गहरा तत्त्व-चिन्तन रक्खा, वह निःसन्देह दार्शनिकों के लिए अमूल्य देन हैं। ग्राचार्य भिक्षुका यह दृष्टिकोण कभी नहीं रहा कि ग्रन्य दार्शनिक ग्रन्थों का ग्रध्ययन, मनन व चिन्तम न किया जाय। फिर भी तेरापन्थ की बहिरंग समस्यायें या परिस्थितियां कुछ ऐसी रहीं कि जिनके कारण अन्य दर्शन-ग्रन्थों का सतत प्रवाहके रूपमें परिशीलन ईसुलभ नहीं रहा।

हमारे चतुर्थं आचायं श्री जयाचार्यने आचार्य भिक्षुके विचारोंके साथ अन्य दार्शनिक विचारोंके अध्ययनकी परम्परा प्रस्तुत की किन्तु कारणवश उसका प्रवाह रुक गया। समयकी गति-विधि और परिस्थितियोंकी अनुकूलता देख, आचार्य श्री कालूगणीने पुनः उस ओर ध्यान दिया और उस निरुद्ध प्रवाहका द्वार खोलनेका कार्य अपने उत्तराधिकारी ग्राचार्य तुलसींको सौंपा। उसमें श्रापकी कुशाग्रीयता निखर उठी। साधु-संघमें दार्शनिक विचारोंका अविरल स्रोत बह चला। तेरापन्थके इतिहासमें यह श्रेय आपको प्राप्त होगा।

ग्रापने साहित्यिक क्षेत्रमें भी संघको अग्रसर करनेके लिए अथक परिश्रम किया है। साहित्य-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, समस्या-पूर्ति-सम्मेलन, निबन्ध प्रतियोगिता, संस्कृत-भाषण-प्रतियोगिता ग्रादि २ उत्साहवर्षक प्रवृत्तियोंसे जो प्रेरणा मिली है, वह चिर अभिनन्दनीय है।

म्रापको सर्वतोमुखा प्रतिभा और अनन्त हुल्लालसाने किसी विषय पर सन्तुष्टिका अनुभव नहीं किया, यही संघके म्रभ्युदयका श्रेयस् चिह्न आपके श्रेयस्का हेतु बना।

कालु-यशो विलास आपको लेखनीका एक महान् चमत्कार है। राज-

स्थानीमें इतना उत्कृष्ट और इतना बड़ा दूसरा महाकाव्य सम्भवतः आज तक नहीं लिखा गया है। आपकी अन्य रचनाएं, गीति-सन्दोह, शिक्षा प्रदीप आदि २ चयन राजस्थानी और हिन्दीके साहित्यकी मूल्यवान् निधि हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ आपकी आगमसार संग्रहात्मक कृति है। इसका संग्रह, प्रतिपादनशैली, उपयोगिता पाठकोंके सन्मुख है। अधिक कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं।

आपकी दूसरी संस्कृतमें रचना है 'श्री भिक्षु-न्याय-कणिका। वह भी दीपिकाकी तरह लघु कलेवर हैं। दीपिकामें मृस्य प्रतिपाद्य विषय जैन आगम हैं और कणिकामें जैन-दर्शन। यद्यपि आचार्यवरने दोनों ग्रन्थ इस लिए बनाये हैं कि आगम और दर्शनमें विद्याधियोंका प्रवेश सुलभ हो, फिर भी वे दूसरोंके लिए भी कम उपयोगी नहीं हैं।

आपका शासन-काल संघका विकास युग है। प्रत्येक क्षेत्रमें उत्क्रान्ति हुई है। विद्या जीवनका मुख्य अंग है, इसिलए उसकी कुछ विस्तृत चर्चा करना असंगत नहीं होगा। ग्राचार-पक्षकी इससे उपेक्षा होती है, सो बात नहीं। आचार भी वैसा बलवान् अङ्ग है जैसा कि विद्या। फिर भी 'पढमं नाणं तओ दया' पहले ज्ञान और फिर ग्राचार—यह आगम-वाणी प्रकाश-स्तम्भके रूपमें हमारे सामने हैं। आचार-कुशलताके साथ-साथ नियंमित विद्या-प्रसारके लिए आचायंवरके आदेशानुसार तीन पाठ्यकम बने—'ग्राध्या-रिमक शिक्षाक्रम, सिद्धान्त-शिक्षा ग्रीर जैन-धमं-शिक्षा'। जिनका दो वर्षोंसे साधुसंस्था और श्रावकवर्गमें प्रयोग हो रहा है और काफी सफलता मिली है।

म्रापके नेतृत्वमें हिन्दी और संस्कृतका जन-जीवनको ऊंचा उठानेवाला साहित्य बड़ी तत्परताके साथ रचा जा रहा है। आशा है आगामी थोड़े वर्षोंमें 'जैन वाङ्मय' हिन्दी साहित्यका विराट् वैभव होगा। आपका शिक्षानुराग व्यापकतासे ओत-प्रोत है। उसमें स्त्री-पुरुषका कोई भेद-भाव नहीं हैं। प्रापने साध्वी-शिक्षाको बहुत शी घ्रतासे ग्रागे बढ़ाया है। आपके विद्योन्मुख प्रवचनोंसे स्त्री समाजको ज्ञानवृद्धिकी सतत प्रेरणा मिली है।

श्चापकी प्रवृत्तियों में सर्वोदयकी—प्राणीमात्र के हितकी भावना रहती है। यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रतीक हैं। श्चणुत्रती-संघकी स्थापना वर्तमान युगमें अध्यात्मका एक महान् प्रयोग हैं। भौतिकवादके आवरणमें आच्छन्न संसार अध्यात्मवादको भूमिसात् किये चला जा रहा है। वैसी स्थितिमें उसकी लो जलाना प्रौढ़ कर्तृत्व-शक्तिका ही कार्य हो सकता है।

आप घार्मिक सम्प्रदायके आचार्य हैं, फिर भी सम्प्रदायवादके पोषक नहीं। आपकी इस ग्रसम्प्रदायिक वृत्तिके द्वारा ग्रनेकों मान्य विचारक या विद्वान् ग्रापके प्रति मन्त्रमुग्ध बने हुए हैं।

आपकी केवल मण्डनात्मक नीतिने न मालूम कितने विशिष्ट व्यक्तियों को श्रद्धालु बनाया है।

सर्व-धमं-सद्भावना और धार्मिक सहिष्णुताके लिए आप अन्तर्द्वन्द्वसे मुक्त हैं। नवीनता और प्राचीनताकी समस्याको आपने इस प्रकार सुल्क्षाया है कि आपको नवीनवादी या पुराणवादी कुछ भी कहनेको जी नहीं चाहता। समस्या वहां उलझती है, जहां नवीनता और प्राचीनताका मोह होता है। आप इस स्थितिसे मुक्त हैं। आपके मन्तव्यानुसार हमारी श्रद्धाका विषय प्राचीनता या नवीनता नहीं होना चाहिए, होना चाहिए वस्तुकी उपादेयता। जात-पांतके भेदसे मुक्त, आडम्बरशून्य ऊंच-नीचकी भावनासे दूर विशुद्ध ग्राध्यात्मिक धर्मके प्रसारके लिए आपने जो प्रयत्न किया है, वह सचमुच ग्रध्यात्मग्रेमी व्यक्तियोंके लिए सन्तोषका विषय है। धार्मिकोंको आपके विचार कितने मूल्यवान् हैं, जो धर्म सम्प्रदायोंकी एकताके बारेमें प्रगट किय

गये हैं। आप एक महान् साधक, चिन्तक, साहित्यकार और उपदेष्टाके रूपमें हमारे सामने आये हैं।

कठोर श्रम, संघिनर्देशन, कौशल आदि २ म्रापकी अनेकों विशेषताएं हैं, जो वस्तुतः ही अनुकरणीय एवं विवेचनीय हैं। पर मैं नहीं चाहता कि लोग यथार्थको कुछ भी अर्थवादका रूप दें। इसलिए मैं म्राचार्यं तुलसीके जीवन-परिचयको मानव-जीवनका एक विशाल पृष्ठ कह कर अपनी लेखनीको विराम दूंगा।

ध्याषाढ़ शुक्का ११, रविवार, वि० संवत् २००७ बहादुरगढ़ ( पूर्वी पंजाब )

मुनि नथमल

### वस्तु-दर्शन

#### धास्तिक-दर्शनों की भित्ति-आत्मवाद

"अने क व्यक्ति यह नहीं जानते कि मैं कहांसे आया हूं? मेरा पुनर्जन्म होगाया नहीं? में कौन हूं? यहांसे फिर कहां जाऊंगा?"

इस जिज्ञासासे दर्शनका जन्म होता है। धर्म—दर्शनकी मूल-भित्त आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहींसे ग्रात्म-तत्त्व आस्तिकों का आत्मवाद बन जाता है। वादकी स्थापनाके लिए दर्शन और उसकी सचाईके लिए धर्मका विस्तार होता है।

''अज्ञानी' क्या करेगा जबकि उसे श्रेय धीर पापका ज्ञान भी नहीं होता इसलिए ''पहले' सत्यको जानो श्रीर बादमें उसे जीवनमें उतारो।''

भारतीय दार्शनिक पाश्चात्य दार्शनिककी तरह केवल सत्यका ज्ञान ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोक्ष । मैत्रेयी याजवल्क्यसे कहती है--''जिससे

१—इह मेगेसि नो सन्नाहोइ, कम्हाओ दिसाघो वा आगओ अहमंसि? अत्थि मे आया उववाइए वा नित्य? के वा अहमंसि? के वा इग्रो चुन्नो इह पेच्वा भविस्सामि। आ० १—१

२-- ग्रन्नाणी कि काद्वीद, किंवा नाहीइ सेय पावगं। दशवै० ४---१०

३-पढमं नाणं तओ दया। दशवै • ४--१ •

४---येनाहं नामृता स्यां कि तेन कुर्याम् । यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रुहि ।। में अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूं, जो ग्रमृतत्वका साधन हो वहीं
मुझे बताओ।" कमलावती इक्षुकारको सावधान करती है—'हे नरदेव'!
धमंके सिवाय ग्रन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है।" मैत्रेयी ग्रपने पतिसे
मोक्षके साधन-भूत अध्यात्मज्ञानको याचना करती है और कमलावती ग्रपने
पतिको धमंका महत्त्व बताती है। इस प्रकार धमंकी आत्मामें प्रविष्ट होकर
वह ग्रात्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है। यही स्वर उपनिषद्के ऋषियोंकी
वाणीमेंसे निकला—''ग्रात्मा' ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और घ्यान
किए जाने योग्य है।" तत्व यही है कि दर्शनका प्रारम्भ आत्मासे होता है
और अन्त मोक्षमें। सत्यका ज्ञान उसका शरीर है और सत्यका अ।चरण
उसकी ग्रात्मा।

#### सत्यकी परिभाषा

प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है? जैन आगम कहते हैं— ''वही सत्य है, जो जिन (आप्त और वीतराग) ने कहा है।'' वैदिक सिद्धान्तमें भी यही लिखा है—''म्रात्मा' जैसे गूढ़ तत्वका क्षीणदोष—यित—वीतराग ही साक्षात्कार करते हैं।'' उनकी वाणी म्रध्यात्मवादीके लिए प्रमाण है। क्योंकि वीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते। जैसे कहा है—''असत्य' बोलने

१—एको हु धम्मो नरदेवताणं, न विज्जए श्रन्नमिहेह किंचि । उत्त० श्र० १४-४० २ — श्रात्मा वा अरे द्रष्टट्यः श्रोतच्यो मन्तव्यो निविध्यासितच्यः ।

वृ० उ० २-४-५

३--तमेव सच्चं नीस्संकं जं जिणेहि पवेइयं।

४—सत्येन रुभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् । अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ।।

मुण्डको ३---५

५--रागाद्वा द्वेषाद्वा, मोहाद्वा वाक्यमुच्येत ह्यनृतम् । यस्त त् नैते दोषास्तस्यानृनकारणं कि स्यात् ।।

के मूल कारण तीन है—राग, द्वेष और मोह। जो व्यक्ति क्षीणदोष है— दोषत्रयीसे मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता।"

'वीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते' यह हमारे प्रतिपाद्यका दूसरा पहलू है। इससे पहले उन्हें पदायंसमूहका यथायं ज्ञान होना आवश्यक है। यथायं ज्ञान होना आवश्यक है। यथायं ज्ञान उसीको होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथायं द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथायं क्तृत्व, ये दो प्रतिज्ञाएं हमारी सत्यमूलक घारणाकी समानान्तर रेखाएं हैं। इन्हींके आधार पर हमने आप्तके उपदेश को आगम-सिद्धान्त माना है। फलितायं यह हुआ कि यथायंज्ञाता एवं यथायंवक्तासे हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है।

## दार्शनिक परंपराका इतिहास

स्वतन्त्र विचारकोंका खयाल है कि इस दार्शनिक परंपराके ग्राधार पर ही भारतमें ग्रन्धविश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्यके पास बृद्धि है, तर्क है, अनुभव है फिर वह क्यों ऐसा स्वीकार करें कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक शास्त्रकी वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्तिका लाभ उठाए। महात्मा बुद्धने अपने शिष्योंसे कहा—िकसी ग्रन्थको स्वतः प्रमाण न मानना, ग्रन्थथा बुद्धि और अनुभवकी प्रामाणिकता जाती रहेगी। इस उलझनको पार करनेके लिए हमें दर्शन-विकासके इतिहास पर विहंगम-दृष्टि डालनी होगी। १—दर्शनकी उत्पत्ति, २—दार्शनक ग्रन्थ-रचनाकाल ३—दर्शनकी योग्यता, इन तीनों विषयों पर कुछ विचार करना होगा।

पहले पहला विषय ही लें---

बैदिकोंका दर्शन-युग उपनिषद्-कालसे शुरू होता है। ग्राधुनिक-ग्रन्वेषकों के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदोंका निर्माण होने लग १—अभिथेयं वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानञ्चाभिष्ठते स आप्तः। प्रमा० त० ४—४ गया था । लोकमान्य तिलकने मैत्र्युपनिषद्का रचनाकाल' ईसासे पूर्व १८८० से १६८० के बीच माना है। बौद्धोंका दार्शनिक युग ईसासे पूर्व ५ वीं शताब्दीमें शुरू होता है। जैनोंके उपलब्ध दर्शनका युग भी यही है, यदि हम भगवान् पार्श्वनाथकी परंपराको इससे न जोड़े। यहां यह बता देना अना-वश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युगका उल्लेख किया है, उनका दर्शनकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध है। वस्तुवृत्या वह निर्दिष्टकाल ग्रागम-प्रणयन-काल है। किन्तु दर्शनकी उत्पत्ति अ।गमोंसे हुई है, इस पर थोड़ा आगे चल कर कुछ विशदरूप में बताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विषयमें उस युगको दार्शनिक युगकी संज्ञादी गई है। दार्शनिक ग्रन्थोंकी रचना तथा पृष्ट प्रामाणिक परंपराओं के अनुसार तो नैदिक, जैन और बौद्ध प्राय: सभीका दर्शन-युग लगभग विक्रमकी पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ होता है। उससे पहलेका युग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि उपदेश देते गये और वे उनके उपदेश 'स्रागम' बनते गये। स्रपने अपने प्रवर्तक ऋषि को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके अनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणीमें बोलते—'मैं यों कहता हूं।" दार्श-निक युगमें यह बदल गया। दार्शनिक बोलता है—'इसलिए यह यों है।' आगम-युग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शनयुग परीक्षा-प्रधान । आगमयुग में परीक्षाकी और दर्शन युगमें श्रद्धाकी अत्यन्त उपेक्षा नहीं हुई। नहीं भी सकती-इसी बातकी सूचनाके लिए ही यहां श्रद्धा और परीक्षाके आगे प्रधान शब्दका प्रयोग किया गया है। आगममें प्रमाणके लिए पर्याप्त स्थान स्रक्षित है---जहां हमें आज्ञारुचि प्वं संक्षेपरुचि का दर्शन होता है, वहां

१--से बेमि-अथ ब्रवीमि आ० १-१-३

२---उत्त० २८-२०

३-- उत्त० २८-२६

विस्ताररुचि भी उपलब्ध होती है। इन रुचियोंके अध्ययनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दर्शन-युग या ग्रागम-युग ग्रमुक-अमुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियोंकी योग्यता है। दार्शनिकयुग प्रथति विस्तार-रुचिकी योग्यतावाला व्यक्ति, आगमयुग अर्थात् आज्ञारुचि या संक्षेप रुचिवाला व्यक्ति। प्रकारान्तरसे देखें तो दार्शनिक यानी विस्ताररुचि, आगमिक यानी आज्ञारुचि । दर्शनके हेतु बतलाते हुए वैदिक ग्रन्थकारोंने लिखा है—''श्रोत' वाक्य सुनना, युक्तिद्वारा उनका मनन करना, मननके बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शनके हेतु हैं।" विस्तारक्चिकी व्याख्या में जैनसूत्र कहते हैं-- ' द्रव्यों के सब भाव यानी विविध पहलू प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि प्रमाण एवं नंगम आदि नय — समीक्षक दृष्टियोंसे जो जानता है, वह विस्ताररुचि है।" इसलिए यह व्याप्ति बन सकती है कि आगममें दर्शन है और दर्शनमें आगम। तात्पर्यंकी दृष्टिसे देखें तो अल्पबृद्धि व्यवितके लिए म्राज भी आगम-युग है भौर विशद्धबुद्धि व्यक्तिके लिए पहले भी दर्शन युग ि किन्तु एकान्ततः यों मानलेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना ही अल्प-बृद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षाका भाव होगा ही। दूसरी और विशदबुद्धिके लिए भी श्रद्धा आवश्यक होगी ही। इसीलिए आचार्योंने बताया है कि ग्रागम ग्रीर प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति इन दोनोंके समन्वयसे ही द्ष्टिमें पूर्णता आती है अन्यथा सत्य दर्शनकी द्ष्टि ग्रध्री ही रहेगी।

१ -- उत्त० २८-२४

२--श्रोतव्यः श्रुतिवाक्ये भ्यः, मन्तव्यक्कोपपत्तिभिः । मत्वा च सततं ध्येयः एतं दर्शनहेतवः ।।

३—दटबाणसन्वभावो, सन्वपमाणेहि जस्स उवलद्धो। सन्धाहि नयविहिहि, वित्याररुइत्ति नायन्वो।। उत्त० २८—२४

विश्वमें दो प्रकारके पदार्थ हैं---''इन्द्रिय-विषय' और ग्रतीन्द्रिय । ऐन्द्रि-यिक पदार्थोंको जाननेके लिए युक्ति घौर अतीन्द्रिय पदार्थोंको जाननेके लिए आगम, ये दोनों मिल हमारी सत्योत्मुख दुष्टिको पूर्ण बनाते है।" यहां हमें घतीन्द्रियको अहेतुगम्य पदार्थके अर्थमें लेना होगा अन्यथा विषयकी संगति नहीं होती क्योंकि युक्तिके द्वारा भी बहुतसारे अतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अहेत्गम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहां कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी दृष्टिके दो ग्रंगोंका आधार भावोंकी द्विविधता है। ज्ञेयत्वकी ग्रुपेक्षा पदार्थं दो भागोंमें विभक्त होते हैं --- हेतुगम्य अौर अहेतुगम्य। जीवका अस्तित्व हेत्गम्य है। स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष, ग्रनुमान आदि प्रमाणोंसे उसकी सिद्धि होती है। रूपको देखकर रसका अनुमान, सघन बादलोंको देखकर वर्षाका अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है। पृथ्वीकायिक जीव इवास लेते हैं, यह ग्रहेतुगम्य हैं - ग्रागमगम्य है। अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तू क्यों नहीं जाते, इसका युक्तिके द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता। सामान्य युक्तिमें भी कहा जाता है--'स्वभावे तार्किका भग्नाः।' "स्वभावे के सामने कोई प्रश्न नहीं होता—अग्नि जलती है, ग्राकाश नहीं। यहां तर्कके लिए स्थान नहीं है।"

१---आगमश्चोपपतिश्च, सम्पूर्णं दृष्टिकारणम् । अतीन्द्रियाणामर्थानां, सद्भावप्रतिपत्तये ।।

२—इह द्विविधा भावाः—हेतुप्राह्मा घहेतुप्राह्माश्च । तत्र हेतुप्राह्मा जीवा-स्तित्वादयः, तत्साधकप्रमाणसद्भावात् । अहेतुप्राह्मा अभव्यत्वादयः, ग्रस्मदाद्यपेक्षया तत्साधकहेतूनामसंभवात्, प्रकृष्टज्ञानगोचरत्वात् तद्धे-तूनामिति । प्र० वृ० ५० १

३--न च स्वभावः पर्यनुयोगमश्नुते--न खलु किमिह दहनो दहित नाकाश-मिति कोऽपि पर्यनयोगमाचरित ।

आगम और तर्कं का जो पृथक् पृथक् क्षेत्र बतलाया है, उसको मानकर चले बिना हमें सत्यका दर्शन नहीं हो सकता। वैदिक साहित्यमें भी सम्पूर्णं -दृष्टिके लिए उपदेश और तर्कपूणं मनन ग्रीर निदिध्यासनकी ग्रावश्यकता बतलाई है। जहां श्रद्धा या तर्कका ग्रितिरंजन होता है, वहां ऐकान्तिकता आ जाती है। उससे अभिनिवेश, आग्रह या मिथ्यात्व पनपता है। इसीलिए ग्राचार्योंने बताया है कि ''जो हेतुवादके पक्षमें हेतुका प्रयोग करता है, ग्रागम के पक्षमें आगमिक है, वही स्वसिद्धान्तका जानकार है। जो इससे विपरीत चलता है, वह सिद्धान्तका विराधक है।''

## आगम तर्ककी कसौटी पर

यदि कोई एक ही द्रष्टा ऋषि या एक ही प्रकारके आगम होते तो स्यात् आगमोंको तर्ककी कसौटी पर चढ़नेकी घड़ी न आती। किन्तु अनेक मतवाद हैं, अनेक ऋषि। किस्की बात मानें किसकी नहीं, यह प्रश्न लोगोंके सामने आया। धार्मिक मतवादोंके इस पारस्परिक संघर्षमें दर्शनका विकास हुआ।

भगवान् महावीरके समय में ही ३६३ मतवादों का उल्लेख मिलता है। बादमें उनकी शाखा-प्रशाखाग्रोंका विस्तार होता गया। स्थिति ऐसी बनी कि आगमकी साक्षीसे ग्रपने सिद्धान्तों की सचाई बनाये रखना किटन हो गया। तब प्रायः प्रायः सभी प्रमुख मतवादोंने अपने तत्वोंको व्यवस्थित करनेके लिए युक्तिका सहारा लिया। "विज्ञानमय" आत्माका श्रद्धा ही

१-श्रवणं तू गुरोः पूर्वं, मननं तदनन्तरम्।

निविध्यासनिमत्येतत्, पूर्णवोधस्य कारणम् ॥ शु० र० ३—१३ २—जो हेउवायपक्लिम, हेउस्रो, आगमेय आगमिस्रो।

सो ससमयपन्नवओ, सिद्धांतिवराहओ ग्रन्नो ।। सम्०प्र०४५ ३---भगवान्का समय ई०पू० ५२७ का है।

४-देखो सु० कु० १---१

५--तस्य श्रद्धैव शिरः। तैत्त० उ०

सिर हैं" यह सूत्र 'विदवाणी' की प्रकृति बुद्धिपूर्वक हैं" इससे जुड़ गया।
''जो दिज' धमंके मूल श्रुति धौर स्मृतिका तर्कशास्त्रके सहारे अपमान करता
है, वह नास्तिक और वेदनिन्दक हैं, साधुजनोंको उसे समाजसे निकाल देना
चाहिए।" इसका स्थान गौण होता चला गया धौर ''जो' तर्कसे वेदार्थका
अनुसन्धान करता हैं, वहीं धमंको जानता है, दूसरा नहीं" इसका स्थान
प्रमुख हो चला। धागमोंकी सत्यताका भाग्य तर्कके हाथमें आ गया।
चारों घोर 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' यह उक्ति गूंजने लगी। ''वहीं धमं
सत्य माना जाने लगा; जो कष, छेद और ताप सह सके।" परीक्षाके
सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्तिकी वाणीका आधार नहीं रहा, वहां
व्यक्तिके आगं युक्तिकी उपाधि लगानी पड़ी—'युक्तिमद्' वचनं यस्य तस्य
कार्यः परिग्रहः।'

भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध या महिष व्यासकी वाणी है, इसिलिए सत्य है या इसिलिए मानो, यह बात गौण हो गई। हमारा सिद्धान्त युक्ति-युक्त है, इसिलिए सत्य है इसका प्राधान्य हो गया।

स साधुभिबंहिष्कार्यो, नास्तिको वेदनिन्दकः ।। मनु० २— ११

१---बुद्धिपूर्वा वाक् प्रकृतिर्वेदे । वैशे० द०

२--योऽवमन्येत मूले, हेतुशास्त्राश्रयाद् द्विजः ।

३--- यस्तर्केणानुसन्धत्ते, स धर्मं वेद नेतरः । मनु० १२--- १०६

४-पं० व० ४ द्वार

५-लो० त० नि०

६ — न श्रद्धयैव त्विय पक्षपातो, न द्वेशमात्रादरुचिः परेषु ।
यथावदाप्तत्वपरीक्षया तु त्वामेव वीरप्रभुमाश्रिताः स्मः ॥
स्वागमं रागमात्रेण, द्वेषमात्रात् परागमम् । अ० व्यव० २९
न श्रयामस्त्यजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दृशा । ज्ञान० सा०

# तर्कका दुरुपयोग

ज्यों-ज्यों घामिकों में मत-विस्तारकी भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों तकंका क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यायसूत्रकारने वाद', जलप ग्रीर वितण्डाको तत्त्व बताया। 'वाद' को तो प्रायः सभी दर्शनों में स्थान मिला। जय-परा-जयकी व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उद्देश्यमें कुछ ग्रन्तर रहा हो। बाचार्य और शिष्यके बीच होनेवाली तत्त्वचर्चाके क्षेत्रमें वाद फिर भी विशुद्ध रहा। किन्तु जहां दो विरोधी मतानुयायियों में चर्चा होती, वहां वाद ग्रधमं-वादसे भी अधिक विकृत बन जाता। मण्डनिमश्र और शक्कराचार्यके बीच' हुए वादका वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है। ग्राचार्य सिद्धसेनने महान् तार्किक होते हुए भी शुष्कवादके विषयमें विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'श्रेयस्' और वादकी दिशाएं भिन्न हैं।"

भारतमें पारस्परिक विरोध बढ़ानेमें शुब्क तर्कवादका प्रमुख हाथ है। ''तर्कों 'ऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः, नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम्''— युधिष्ठिर के ये उद्गार तर्ककी अस्थिरता ग्रीर मतवादोंकी बहुलतासे उत्पन्न हुई जटि-

१----प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तिसद्धान्तःवयवतकंनिणंयवादजल्पवितण्डा-हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः ।

न्या॰ सु॰ १-१

२—विषयो धर्मवादस्य, तत्तत्तन्त्रव्यपेक्षया । प्रस्तुतार्थोपयोग्येव, धर्मसाधनलक्षण: ॥ धर्म० वा०

३--शं० दिग्वि०

४— म्रन्यत एव श्रेयांस्यन्यत एव विचरन्ति वादिवृषाः । वाक्-संरम्भः क्वचिदिप न जगाद मुनिः शिवोपायम् ॥ वा० द्वा० ७ ५— महाङ्किभा० व० प० ३१२-११५

लताके सूचक हैं। मध्यस्य वृत्तिवाले ग्राचार्य जहां तर्ककी उपयोगिता मानते थे, वहां शुब्क' तर्कवादके विरोधी भी थे।

प्रस्तुत विषयका उपसंहार करने के पूर्व हमें उन पर दृष्टि डालनी होगी, जो सत्यके दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैं—(१) प्रागमको प्रमाण मानने वालों के मतानुसार जो सर्वज्ञने कहा है—वह तथा जो सर्वज्ञकि धित हैं और युक्ति द्वारा समिथत है—वह सत्य है। (२) आगमको प्रमाण न मानने वालों के मतानुसार जो तकंसिद्ध है, वही सत्य है। किन्तु सूक्ष्म, व्यवहित, अतीन्द्रिय तथा स्वभावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए युक्ति कहां तक कार्य कर सकती है, यह श्रद्धाको सर्वथा प्रस्वीकार करने वालों के लिए विन्तनीय है। हम तकं की ऐकान्ति न ताको दूर कर दें तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रवृत्ति के लिए दिव्य-चक्षु है। धर्म—दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्व-व्यवस्था के लिए है, प्रात्मवञ्चना या दूसरों को जालमे फंसाने के लिए नहीं, इसीलिए दर्शनका क्षेत्र सत्यका अन्वेषण होना चाहिये। भगवान् महावीर के शब्दों में "सत्य' ही लोक में सारभूत है।" उपनिषद्कार के शब्दों में "सत्य' ही लोक में सारभूत है।" उपनिषद्कार के शब्दों में "सत्य' ही लोक में सारभूत है।" उपनिषद्कार के शब्दों में "सत्य' ही लोक में सारभूत है।"

१—यत्नानुमितोऽप्यर्थः, कुशलैरनुमातृभिः ।

अभियुक्ष्ततर्ररन्ये, रन्यथैवोपपद्यते ।।

ज्ञायेरन् हेतुवादेन, पदार्था यद्यतीन्द्रियाः ।

बालेनैतावता प्राज्ञैः, कृतः स्यात्तेषु निश्चयः ।।

न चैतदेव यत्तस्मान्, शुष्कतर्कप्रहो महान् ।

मिथ्याभिमानहेतुत्वात्, त्याज्य एव मुमुक्षुभिः ।।

यो० द० स० १४३-१४४-१४५

२-सच्चं लोगम्मि सारभ्यं। प्रश्नब्या०२

३---सत्यमायतनम्। केनो० चतुर्थं खण्ड ८

ही ब्रह्मविद्याका ग्रधिष्ठान और परम लक्ष्य है।" आत्महिते के पुरुष असत्य चाहे बृह कहीं हो, को छोड़ सत्यको ग्रहण कि ।" कि मार्च यितकी यह माध्यस्थ्यपूर्ण दक्ति प्रत्येक ताकिकके लिए समनीय है।

## दर्शन का मूछ

विंचारप्रयोजकज्ञान अथवा परीक्षाविधि का नाम है। उसका मूल उद्गम कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस वस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस वस्तु या सिद्धान्तको लेकर योक्तिक विचार किया जाये, उसीका वह (विचार) दर्शन बन जाता ह— जैसे राजनीति दर्शन, समाज-दर्शन आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) अ।दि म्रादि।

यह सामान्य स्थिति या अधिनिक स्थिति है। पुरानी परिभाषा इतनी व्यापक नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टिके आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्दका त्रयोग सबसे पहले 'म्रात्मासे सम्बन्ध रखनेवाले विचार' के अर्थमे हुआ है। दर्शन यानी वह तत्त्वज्ञान जो मात्मा, कर्म, धर्म स्वर्ग, नरक म्रादिका विचार करे।

आग्ने चलकर वृहम्पितका लोकायत मत और म्रजितकेश-कम्बलीका
ू उच्छेदवाद तथा तज्जीव कुच्छरीरवाद जंसी नास्तिक विचार-घाराएं सामने
ूआई। तिब दर्शनका प्रयं कुछ न्यापक हो गया। वह सिर्फ मात्मासे ही
कुच्च न रह सका दर्शन यानी विश्वकी मीमांसा—अस्तित्व या नास्तित्वका

र प्काप्यानाद्याखिलतत्वरूपा, जिनेशागीविस्तरमाप तकः । े तर्त्राप्यसंस्यं त्यज सत्यमञ्जीकुरु स्वयं स्वीयहिताभिलाषिन् ।। द्रव्यानु० त०

२--मा० सू० १-१-१, वैशे० द० १-१-१

३-सूर्व ० प० लो सं० पृ० २७

४ - स्विरुद्धयुषितप्रावल्यदोवंल्यावधारणाय वर्तमानो विचारः परीक्ता । १ - सूर्व कृष् १-२-१ विचार अथवा सत्य-शोधका साधन। पाश्चात्य दार्शनिकोंकी विशेषतः कार्लमानसंकी विचारधाराके आविभावने दर्शनका क्षेत्र और अधिक व्यापक बना दिया। जैसा कि मार्क्सने कहा है—'दार्शनिकों' ने जगत्को समझनेकी चेट्टाकी हैं, प्रश्न यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया जाय।' मार्क्स-दर्शन विश्व और समाज दोनोंके तत्त्वोंका विचार करता है। वह विश्वको समक्षनेकी अपेक्षा समाजको बदलनेमें दर्शनको अधिक सफलता मानता है। आस्तिकोंने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हा धर्म कर्मकी भूमिकासे हटकर उन्होंने समाजको नहीं तोला। उन्होंने अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा नहीं की फिर भी उनका अंतिम लक्ष्य निश्रेयस रहा। कहा भी है—

यदाभ्युदयिकञ्चैव, नैश्रेयसिकमेव च। सुखं साधयितुं मार्गं, दर्शयेत तद् हि दर्शनम्॥

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परि-वर्तनकी बात नहीं सूझी। उनका पक्ष प्रायः खण्डनात्मक ही रहा। मार्क्स ने समाजको बदलनेके लिए ही समाजको देखा। ग्रास्तिकोंका दर्शन समाजसे आगे चलता है। उसका लक्ष्य है—शरीरमुक्ति—पूर्णस्वतन्त्रता—मोक्ष।

नास्तिकोंका दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओं के उपमोगमें कोई खामी न रहे, इसलिए आत्माका उच्छेद साधकर रुक जाता है। मार्क्सके द्वन्द्वात्मक भौकिक-बादका लक्ष्य है---समाजकी वर्तमान अवस्थाका सुधार। अब हमंदेखते हैं कि दर्शन शब्द जिस अर्थमें चला, अब उसमें नहीं रहा।

हरिभद्रसूरिने वैकल्पिक दशामें चार्वाक मतको छः दर्शनों में स्थान दिया

१--स० वा०

२-प० स० ७८-७९

है। मार्क्स-दर्शन भी ग्राज लब्धप्रतिष्ठ है, इसलिए इनको दर्शन न माननेका आग्रह करना सत्यसे आंखें मूंदने जैसा है।

### दर्शनोंका पार्थक्य

दर्शनोंकी विविधता या विविध विषयताके कारण 'दर्शन' का प्रयोग एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा। इसलिए अच्छा है कि विषयकी सूचनाके लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे। आत्माको मूल मानकर चलनेवाले दर्शनका मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसलिए आत्ममूलक दर्शनकी 'धर्म-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विषय-प्रतिपादनमें बहुत सुविधा होगी।

धमं दर्शनका उत्स आप्तवाणी—आगम है। ठीक भी है—आधारश्रान्य विचार पद्धित किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नहीं तब किसकी
परीक्षा करे ? प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्त्वोंकी व्याख्यासे शुरू होता है।
सांख्य या जैनदर्शन, नैयायिक या वैशेषिक दर्शन, किसीको भी छें सबमें
स्वाभिमत २५, ९, १६ या ६ तत्त्वोंकी ही परीक्षा है। उन्होंने ये अमुकअमुक संख्याबद्ध तत्त्व क्यों माने, इसका उत्तर देना दर्शनका विषय नहीं,
क्योंकि वह सत्यद्रष्टा तपस्वियोंके साक्षात्-दर्शनका परिणाम है। मानेहुए
तत्त्व सत्य हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह बताना दर्शनका
काम है। दार्शनिकोंने ठीक यही किया है। इसीलिए यह नि:संकोच कहा
जा मकता है कि दर्शनका मूल आधार आगम है। वैदिक निरुक्तकार इस
तथ्यको एक घटनाके रूपमें व्यक्त करते—"ऋषियों के उत्क्रमण करनेपर
मनुष्योंने देवताधोंसे पूछा—अव हमारा ऋषि कीन होगा ? तब देवताओंने
उन्हें तक नामक ऋषि प्रदान किया।" सक्षेपमें सार इतना ही है कि ऋषियों

के समयमें आगमका प्राधान्य रहा, उनके अभावमें उन्हींकी वाणीके आधारपर दर्शन-शास्त्रका विकास हुआ।

### प्रस्तुत प्रनथ पर एक दृष्टि

प्रस्तुत ग्रन्थ न केवल आगमिक है और न केवल दार्शनिक. किन्तु उभ-यात्मक है--शास्त्र-शरीरकी अपेक्षा ग्रादिमें आगमिक है और ग्रन्तमं दार्शनिक । जैसे द्रव्य छ: हैं, यहांसे प्रारम्भ होता है और चतुरंगी परीक्षा--प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाताके परिच्छेदमें पूर्ण । प्रतिपादनकी अपेक्षा आगम और दर्शन दोनों प्रणालियां साथ-साथ चलती हैं। जैसे--"गत्यसाधा-रणसहायो धर्मः, स्थित्यसाधारणसहायोऽधर्मः "- धर्म और प्रधमं ये दोनों जैनग्रास्त्रोक्त गति-स्थितिके सहायक तत्त्व हैं। इनका युक्तिके द्वारा भी ग्रस्तित्व साधा गया है—''जीवपुद्गलानां' गतिस्थित्यन्यथानुपपत्तेः, वाय्वा-दीनां सहायकत्वेऽनवस्थादिदोषप्रसङ्गाच्च धर्माधर्मयोः सत्त्व प्रतिपत्तव्यम"— धर्म और अधर्मन माने जायं तो जीव और पुद्गलकी गति एव स्थिति हो ही महीं सकती। क्योंकि इनके सिवाय उनकी गतिका कोई निमित्त कारण नहीं मिलता । वायु म्रादिको यदि निमित्त कारण मानें तो अनवस्था नामक दोषका प्रसंग आ जाता है। कारण कि वायु स्वयं गतिमान् है, दूसरोंकी गतिमें वह सह।यक बने, तब उसकी गतिके लिए किसी दूसरे निमित्तकी आव-इयकता होगी, उसके लिए फिर तीसरे की। इस प्रकार कुछ व्यवस्था नहीं होती, इसलिए हमें एक ऐसे पदार्थकी ग्रपेक्षा है, जो स्वयं अगतिक रहकर दूसरोंकी गतिका निमित्त बने, वह धर्म है।

१-- जै० दी० १-४

२—" " १-५

३---'' " १-९

इस प्रकार युक्तिके बल पर भी धर्म तथा अधर्मका अस्तित्व सिद्ध होता है। यों समग्र ग्रन्थम प्रत्येक विचारणीय स्थल पर युक्तिवादकी पूरी-पूरी छाप है। दया-दानके निरूपणमें भी इसका पूरा-पूरा उपयोग किया गया है। जैसे — "मोहमिश्रितत्वान्नात्मसाधनी", "असंयमपोषकत्वाद् बलप्रयोग् गादे: सम्भवाच्च', दृश्यश्रव्यकाव्येषु प्रेक्षकश्रोतृणां तत्तद्भावानुरूपरसोत्प-त्तिदर्शनात्, तदनुगामिप्रवृत्तिदर्शनाच्च" ग्रादि आदि।

#### परिणामि-नित्यत्व-बाद

म्रागमकी परिभाषामें जो गुण का आश्रय, अनन्त गुणोंका अखण्ड पिण्ड है, वही द्रव्य है भ्रथवा जो सत् है—उत्पाद्, व्यय-ध्रीव्ययुक्त है, वही द्रव्य है। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी भ्रवस्थात्मक। प्रस्तुत ग्रन्थमें 'गुण और पर्याय का आश्रय द्रव्य है' यह उक्त दोनों भ्रागमिक परिभाषाओंका सार है। दोनोंके समन्वयका तात्पर्य है—द्रव्यको परिणामि नित्य स्थापित करना।

१-जै० दी० ६-५

२---" " इ.-६

<sup>₹--&</sup>quot; " ६-१०

४---गुणाणमासओ दव्वं। उत्त० २८-६

५-सद्दब्वं वा। भग० सत्-पद-प्ररूपणा

६--- उत्पादव्ययधीव्ययुक्तं सत् । तत्त्वा० ५-२९

७ — वैशेषिक दर्शनकारने जहां द्रव्यके लक्षणमें किया शब्दका प्रयोग किया है, वहां जैन-दर्शनमें पर्याय शब्दका प्रयोग हुमा है — 'क्रियागुणवत् सम-वायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्' वैशे० द० १-१-५, 'गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्' जै० दी० १-३।

द्रव्यमें दो प्रकारके धर्म होते हैं-सहभावी (यावत् द्रव्यभावी)--गुण, और क्रमभावी-पर्याय। बौद्ध सत् द्रव्यको एकान्त अनित्य (निरन्वय क्षणिक-केवल उत्पाद-विनाश स्वभाव ) मानते हैं, उस स्थितिमें वेदान्ती सत्पदार्थ-ब्रह्मको एकान्त नित्य। पहला परिवर्तनवाद है तो दूसरा नित्य-सत्तावाद। जैन-दर्शन इन दोनोंका समन्वय कर परिणामि नित्यत्वबाद स्थापित करता है, जिसका आशय यह है कि सत्ता भी है श्रीर परिवर्तन भी-द्रव्य उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तनमें भी उसका श्रस्तित्व नहीं मिटता। उत्पाद और विनाशके बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो हमें सजातीयता—'यह वही है', का अनुभव नहीं हो सकता। यदि द्रव्य निविकार ही हो तो विश्वकी विविधता संगत नहीं हो सकती। इसलिए 'परिणामि-नित्यत्व' जैन-दर्शनका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी तुलना रासायनिक विज्ञानके द्रव्याक्षरत्ववादसे होती है। उसकी स्थापन सन् १७८९ में Lavoisier नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिकन किया था। उसका आशय यह है कि विश्वमें द्रव्यका परिणाम सदा समान रहता है। उसमें कोई न्युना-धिक्य नहीं होता। न किसी द्रव्यका सर्वथा नाश होता है और न किसी सर्वथा नये द्रव्यकी उत्पत्ति । साधारण दुष्टिसे जिसे हम द्रव्यका नाश हो जाना समझते हैं, वह उसका रूपान्तरमें परिणमनमात्र है। उदाहरणके लिए कोयला जलकर राख हो जाता है. उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते हैं-परन्तू वह वस्तूत: नाश नहीं हुमा बल्कि वायुमण्डलके ऑक्सिजन अंशके साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड गैस ( Carbonic Acid Gas ) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शक्कर या नमक को पानी में घोल दिया जाय तो वह उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोससे द्रवरूपमें परिणतिमात्र समभनी चाहिए। किसी नवीन वस्तुको उत्पन्न होते देखते हैं। वह भी वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तुका रूपान्तरमात्र है। भ्राज द्रव्याक्षरत्ववादका यह सिद्धान्त रासायनिक विज्ञानका बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता है भीर तुलायन्त्र द्वारा किसी भी समय उसकी सचाईकी परीक्षा की जा सकती है।

पुरुष नित्य है और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी नित्या-नित्यत्ववाद स्वीकार करता है। नैयायिक और वैशेषिक परमाणु, श्रात्मा आदिको नित्य मानते हैं तथा घट, पट श्रादिको श्रनित्य। समूहापेक्षासे ये भी परिणामि-नित्यत्ववादको स्वीकार करते हैं किन्तु जैन-दर्शनकी तरह द्रव्यमात्रको परिणामि-नित्य नहीं मानते। महिष पतञ्जलि, कुमारिल भट्ट, पार्थसार मिश्र आदिने 'परिणामि-नित्यत्ववाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्तके रूपमें स्वीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तरसे पूर्ण समर्थन'

वर्षमानकभञ्जे च रुचकः िक्रयते यदा।
तदा पूर्वािथनः शोकः प्राप्तिरचाप्युत्तरािथनः ॥ १॥
हेमािथनस्तु माध्यस्थ्यं, तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम् ।
नोत्पादस्थितभञ्जानामभावे स्यान्मितत्रयम् ॥ २॥
न नाशेन विना शोको, नोत्पादेन विना सुखम् ।
स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं, तेन सामान्यनित्यता ॥ ३॥
मी० श्लो० वा० पृष्ठ ६१९

भाविभवितिरोभाव—धर्मकेष्वनुयायि यत्। तद् धर्मी तत्र च ज्ञानं, प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत्।।

१—द्रव्यं नित्यमाकृतिरनित्या । सुवर्णं कदाचिदाकृत्या युक्तः पिण्डो भवित, पिण्डाकृतिमुपमृद्य रुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृतिमुपमृद्य कटकाः क्रियन्ते, कटकाकृतिमुपमृद्य स्वस्तिकाः क्रियन्ते । पुनरावृत्तः सुवर्णंपिण्डः ।\*\*\*
.....अकृतिरन्या चान्या च भविति, द्रव्यं पुनस्तदेव । श्राकृत्यु-पमर्देन द्रव्यनेवाविशिष्यते । पा० यो०

किया है। जैन-दर्शनके अनुसार जड़ या चेतन, प्रत्येक पदार्थं त्रयात्मक है---उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्त' है। इसीका नाम परिणामि-नित्यत्व है।

### धर्म और अधर्म

जैन-साहित्यमें जहां धर्म-अधर्म शब्दका प्रयोग शुभ-अशुभ प्रवित्तयोंके अर्थमें होता है. वहां दो द्रव्योंके अर्थमें भी-धमं-गतितत्त्व, अधर्म-स्थित-दार्शनिक जगत्में जैन दर्शनके सिवाय किसीने भी इनकी स्थिति नहीं मानी है। वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटनने गति-तत्त्व (Medium of motion) को स्वीकार किया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ग्रलबर्ट आइंस्टीनने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है--''लोक परिमित है, लोकके परे अलोक अपरिमित है। लोकके परिमित होनेका कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोकके बाहर नहीं जा सकती। लोकके बाहर उस शक्तिका-द्रव्यका अभाव है, जो गतिमें सहायक होता है।" वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर (Ether) गति-तत्त्वका ही दूसरा नाम है। जहां वैज्ञानिक अध्यापक छात्रोंको इसका ग्रर्थ समझाते हैं, वहां ऐसा लगता है, मानो कोई जैन गरु शिष्योंके सामने धर्म-द्रव्यकी व्याख्या कर रहा हो। हवासे रिक्त नालिकामें शब्दकी गति होनेमें यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है। भगवान महावीरने गौतम स्वामीके प्रश्नका उत्तर देते हुए बताया कि जितने भी चल र भाव हैं--- सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पन्दन मात्र हैं, वे सब धर्शकी सहायतासे प्रवृत्त होते हैं, गित शब्द केवल सांकेतिक है। गित और स्थिति दोनों सापेक्ष हैं। एकके श्रस्तित्वसे दूसरेका श्रस्तित्व श्रत्यन्त अपेक्षित है।

१—घटमौलि: सुवर्णार्थीं, नाशोत्पादस्थितिष्वलम् ।। शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं, जनो याति सहेतुकम् ।।

शा० वा० स० ७ इलो० २

## [ 58 ]

धर्म, अधर्मकी तार्किक मीमांसा करनेसे पूर्व इनका स्वरूप समक्त लेना भन्पयुक्त नहीं होगा—

| धर्म, | ग्रधमं | द्रव्यतः  | एक धीर व्यापक           |
|-------|--------|-----------|-------------------------|
| 11    | "      | क्षेत्रतः | लोक <sup>र</sup> प्रमाण |
| 27    | "      | कालत:     | भ्रनादि-अनन्त           |
| "     | 27     | भावतः     | अमूत्तं                 |
| "     | "      | गुणतः     | गति सहायक-स्थिति सहायक  |
|       | •      | . 30      | 2                       |

### धर्म अधर्मका यौक्तिक अपेक्षा

धर्म ग्रीर अधर्मको माननेके लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक दृष्टियां हैं—(१) गितिस्थितिनिमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोककी विभाजक शक्ति। प्रत्येक कार्यके लिए उपादान और निमित्त इन दो कारणों की आवश्यकता होती है। विश्वमें जीव और पुद्गल दो द्रव्य गितशील है। गितिके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं हैं। निमित्त कारण किसे माने? यह प्रश्न सामने ग्राता है, तब हमें ऐसे द्रव्योंकी आवश्यकता होती हैं, जो गित एवं स्थितिमें सहायक बन सकें। हवा स्वयं गितशील हैं, तो पृथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त नहीं है। गित ग्रीर स्थिति सम्पूर्ण लोकमें होती है, इसलिए हमें ऐसी शक्तियोंकी ग्रपक्षा है, जो स्वयं गितशून्य और सम्पूर्ण लोकमें होती हैं, इसलिए हमें ऐसी शक्तियोंकी ग्रपक्षा है, जो स्वयं गितशून्य और सम्पूर्ण लोकमें व्याप्त हों, अलोक में न हो। इस यौक्तिक ग्राधार पर हमें धर्म,

१—एगे धम्मे—एकः प्रदेशार्थतया असंख्यातप्रदेशात्मकत्वेऽपि द्रव्यार्थतया तस्यैकत्वात् । स्था० १

२-लोबमेत्ते, लोयपमाणे भग० २-१०

३—धर्माधर्मविभुत्वात्, सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात्। नालोकः कित्वत् स्या, न्न च सम्मतमेतदार्थाणाम् ॥ १ ॥ तस्माद् धर्माधर्मो, अवगाढौ व्याप्य लोकखं सर्वम् । एवं हि परिच्छिन्नः, सिद्ध्यति लोकस्तद् विभुत्वात् ॥ २ ॥ प्र० वृ० प० १

श्रवमंकी आवश्यकताका सहज बोघ होता है।

इससे भागे बढ़ें — लोक-भ्रलोककी व्यवस्था पर दृष्टि डालें, तब भी हमें उनकी स्वीकृतके लिये वाध्य होना पड़ता है। वयोंकि उनके बिना लोक' अलोककी व्यवस्था हो नहीं सकती। प्रज्ञापना वृत्तिमं इनका ग्रस्तित्व सिद्ध करते हुए आचार्य मलयगिरि ने लिखा है — 'लोकालोकव्यवस्थानुपपत्तंः'। लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर है। अलोक इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्वका प्रश्न उठता है। किन्तु लोकक। भ्रस्तित्व मानने पर भ्रलोककी अस्तिता अपनेभ्राप मान ली जाती है। तर्कशास्त्रका नियम है कि ''जिसका' वाचक पद व्युत्पत्तिमान् भौर शुद्ध होता है, वह पदार्थ सत् प्रतिपक्ष होता है, जैसे अघट घटका प्रतिपक्ष है, इसी प्रकार जो लोकका विपक्ष है, वह अलोक है।''

श्रव हमें उस समस्या पर विचार करना होगा कि ये किस शिवतसे, विभवत होते हैं। इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, श्रलोक क्या है ? जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक है और जहां केवल श्राकाश ही आकाश होता है, वह श्रलोक है। अलोक में जीव, पुद्गल

१-लोकालोकव्यवस्थापि नाभावेऽस्योपपद्यते । लो० प्र० २-२०

२-प्रवृ प० १

३—यो यो व्युत्पत्तिमच्छुद्धपदाभिषयः, स स सविपक्षः। यथा घटोऽघट विपक्षकः। यश्च लोकस्य विपक्षः सोऽलोकः। न्याया०

४---लोक्यन्ते जीवादयोऽस्मिन्निति लोकः, लोकः--धर्माधर्मास्तिकाय व्यविच्छन्ने, अशेषद्रव्याधारे, वैशाखस्थानकरिन्यस्तकरयुग्मपुरुक्रोमलक्षिते आकाशखण्डे। आ० टी० १-२-१

५---अलोकाभ्रन्तु भावाद्यभिविः पञ्चिभिरुष्भितम् । अनेनैव विशेषंण, लोकाभ्रात् पृथर्गिरितम् ।। लो । प्र०२२८

नहीं होते, इसका कारण है—वहां घमं और अधमं द्रव्यका अभाव। इसलिए ये (धमं-अधमं) लोक, अलोकके विभाजक बनते हैं। "आकाधा लोक और घलोक दोनों में तुल्य है, इसीलिए धमं और अधमंको लोक तथा अलोकका परिच्छेदक माजना युक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो उनके विभागका आधार ही क्या रहे।"

#### लोक

जैन-आगमों में लोककी परिभाषा कई प्रकारसे मिलती है। धर्मास्तिकाय' लोक है। जीव' ग्रोर ग्रजीव यह लोक है। लोक पञ्चास्तिकायमय' है। जो अकाश' षड्द्रव्यात्मक है, वह लोक है। इन सबमें कोई विरोध नहीं, केवल अपेक्षाभेदसे इनका प्रतिपादन हुआ है। धर्म-द्रव्य लोकप्रमित है, इसलिए उसे लोक कहा गया है। संक्षिप्त दृष्टिके अनुसार जहां पदार्थको चेतन और अचेतम उभयरूप' माना गया है, वहां लोकका भी चेतनाचेतना-त्मक स्वरूप बताया है। काल समूचे लोकमें व्याप्त नहीं अथवा वह वास्तिक द्रव्य नहीं इसलिए लोक पञ्चास्तिकायमय भी बताया गया है। सब द्रव्य छ: हैं। इनमें ग्राकाश सबका आधार है, इसलिए उसके ग्राश्रय पर ही दो विभाग किये गये हैं—लोकाकाश और ग्रछोकाकाश। अलोकाकाश में ग्राकाशके सिवाय कुछ भी नहीं। लोकाकाशमें सभी द्रव्य हैं। व्यावहारिक

१—तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणी जुत्ता । इयरहा गासे तुल्ले, लोगालोगेत्ति को भेओ ।। न्याया०

२-भग० २-१०

३--- उत्त० ३६, स्था० २-४

४--भग० १३-४, लो० प्र० २-३

५--- उत्त० २८, लो० प्र० २-५

६ — प्रज्ञा० पर्वे १

काल सिर्फ मनुष्यलोकमें है किन्तु वह है लोकमें ही, इसलिए 'अंशस्यापि क्वचित् पूर्णत्वेन व्यपदेशः' के ग्रनुसार लोकको षड्द्रव्यात्मक मानना भी युक्ति-सिद्ध है। कहा भी है—'द्रव्याणि' षट प्रतीतानि, द्रव्यलोकः स उच्यत ।'

#### पुद्गळ

विज्ञान जिसको मैंटर (Matter) ग्रीर न्याय-वैशेषिक ग्रादि जिसे
भौतिक तत्त्व कहते हैं, उसे जैन-दर्शनने पुद्गल-संज्ञा दी है। बौद्ध-दर्शनमें
पुद्गल शब्द आलय-विज्ञान—चेतनासन्तिक अर्थमें प्रयुक्त हुम्रा है। जैनशास्त्रोंमें भी अभेदोपचारसे पुद्गलयुक्त आत्माको पुद्गल कहा है। किन्तु
मुख्यतया पुद्गलका अर्थ है मूर्तिक द्रव्य। छः द्रव्योंमें कालको छोड़कर
शेष पांच द्रव्य अस्तिकाय हैं—याना अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी
स्थिति एक सी नहीं। जीव, धमं, अधमं और ग्राकाश ये चार ग्रविभागी
हैं। इनमें संयोग ग्रीर विभाग नहीं होता। इनके अवयव परमाणु द्वारा
कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करो—यदि इन चारोंके परमाणु जितनेजितने खण्ड करें तो जीव, धमं, अधमंके अमंख्य ग्रीर आकाशके ग्रनन्त खण्ड
होते हैं। पुद्गल अखण्ड द्रव्य नहीं है। उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु
है और सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित्त-महास्कन्ध । इसीलिए उसको
पूरण-गलन-धर्मा कहा है। छोटा-बड़ा — सूक्ष्म-स्थूल, हल्का-भारी लम्बाचौड़ा, बन्ध-भेद, आकार, प्रकाश-ग्रन्थकार, ताप-छाया इनको पौद्गलिक
मानना जैन-तत्त्व-ज्ञानकी सूक्ष्म दृष्टिका परिचायक है।

१--लो० प्र० स० २ इलोक ५

२--जीवेण भंते ! पोग्गली, पोग्गले ? जीवे पोग्गलिव पोग्गलेवि । भगवती ८-१०-३६१

३--देखो पारिभाषिक शब्दकोष

#### शब्द

जैन दार्शनिकोंने शब्दको केवल पौद्गलिक कहकर ही विश्राम नहीं लिया कन्तु उसकी उत्पति, शोध्रगति, लोकव्यापित्व, स्थायित्व, श्रादि विभिन्न पहलु झों पर पूरा प्रकाश डाला है। तारका सम्बन्ध न होते हुए भी सुघोषा घण्टाका शब्द स्थाय्य योजनकी दूरी पर रही हुई घण्टाओं में प्रतिष्विति होता है—यह विवेचन उस समयका है जविक रेडियो वायरलेस आदिका अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द क्षणमात्रमें लोकव्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आजसे ढाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था।

#### काल

इवेताम्बर परंपराके अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है। वस्तु-वृत्या वह जीव और अजीवकी पर्याय<sup>६</sup> है। जहां इसके जीव अजीवकी पर्याय होने

4 4

१-स्था० स्था० २

२---प्रज्ञा० प० ११

३---प्रज्ञा० प० ११

४.--प्रज्ञा प० ११

५—तएणं तीसेमेघोघरसिम्रगंभीरमहुरयरसद्दं जोयण परिमंडलाए सुघोसाए घंटाए तिक्खुत्तो उल्लालिआए समाणीए सोहम्मे कप्पे भ्रण्णेहि सगूणेहि बत्तीसिवमाणावाससयसहस्सेहि अण्णाइं सगूणाइं बत्तीसं घण्टा सयसहस्साइं जमगसमगं कणकणारावं काउंपयत्ताइं पि हुत्था।

जम्बुं--प्र०५ ग्र०

६—किमयं भते ! कालं ति पट्युच्चइ ? गोयमा ! जीवा चेव प्रजीवा चेव । भग०

का उल्लेख है, वहां इसे द्रव्यं भी कहा गया है। ये दोनों कथन विरोधी नहीं किन्तु सापेक्ष हैं। निश्चय दृष्टिमें काल, जीव-अजीवकी पर्याय है और व्यवहार दृष्टिमें वह द्रव्य है। उसे द्रव्य माननेका कारण उसकी उपयोगिता है। उपकारकं द्रव्यम्—वर्तना आदि कालके उपकार हैं। इन्हींके कारण वह द्रव्य माना जाता है। पदार्थोंकी स्थित आदिके लिए जिसका व्यवहार होता है, वह ग्राविलकादिं रूप काल जीव, अजीवसे भिन्न नहीं है, उन्हींकी पर्याय है।

### एक द्रव्य - अनेक द्रव्य

समानजातीय द्रव्योंकी दृष्टिसे सब द्रव्योंकी स्थिति एक नहीं है। छः द्रव्योंमें धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक द्रव्य हैं—व्यक्ति रूपसे एक हैं। इनके समानजातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक होते हैं—धर्म अधर्म समूचे लोकमें व्याप्त हैं, आकाश लोक, अलोक दोनोंमें व्याप्त हैं। काल पुर्गल और जीव ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं—व्यक्ति-रूपसे ग्रनन्त हैं।

पुद्गल द्रव्य सांख्यसम्मत प्रकृति की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त हैं, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हैं। जीवात्मा भी एक और व्यापक नहीं, अनन्त हैं। कालके भी समर्य अनन्त हैं। इस प्रकार हम

१---कड्णं भंते दव्वा पण्णत्ता ? गोयमा ! छदव्वा पण्णत्ता, तजहा--धम्नित्यकाए, अधम्मित्यकाए, आगासित्यकाए जीवित्यकाए, पुग्गलियकाए, अद्धासमए। भग०

२---समयाति वा, आविलियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पबृच्चिति । स्या० ९५

३---अजामेकाम्। सां० कौ० १ ४--सोऽनन्तसमयः। तत्त्वा० ५-४०

देखते हैं कि जैन-दर्शनमें द्रव्योंकी संख्याके दो ही विकल्प हैं—एक या अनन्त। कई ग्रन्थकारोंने कालके असंख्य परमाणु माने हैं पर वह युक्त नहीं। यदि उन कालाणुओंको स्वतन्त्र द्रव्य मानें तब तो द्रव्य-संख्यामें विरोध आता है ग्रीर यदि उन्हें एक समुदयके रूपमें माने तो ग्रस्तिकायकी संख्यामें विरोध आता है। इसलिए कालाणु असंख्य हैं और वे समूचे लोकाकाशमें फैले हुए हैं यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

## असंख्य-द्वोप-समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र

जैन दृष्टिके अनुसार भूवलय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार है—
तिरछ लोकमें ग्रसंख्य द्वीप और ग्रसंख्य समृद्ध हैं। उनमें मनुष्योंकी आबादी सिफं ढाई द्वीप (जम्बू, धातकी और ग्रधं पुष्कर) में ही हैं। इनके बीचमें लवण और कालोदिध ये दो समृद्ध भी आ जाते हैं। बाकीके द्वीप समृद्धों में न तो मनुष्य पैदा होते हैं और न सूर्य चन्द्रकी गित होती हैं, इसलिए ये ढाई द्वीप और दो समृद्ध शेष द्वीप समृद्धोंसे विभक्त हो जाते हैं। इनको मनुष्य-क्षेत्र तथा समयक्षेत्र कहा जाता है। शेष इनसे व्यत्तिरक्त हैं। उनमें सूर्य चन्द्र हैं सही, पर वे चलते नहीं हैं स्थिर हैं। जहां सूर्य हैं वहां सूर्य ग्रीर चन्द्रमा है वहां चन्द्रमा। इसलिए वहां समयका माप नहीं है। तिरछा लोक ग्रसंख्य योजनका है, उसमें मनुष्य लोक सिफं ४५ लाख योजनका है। पृथ्वीका इतना बड़ा रूप वर्तमानकी साधारण दुनियाको भले ही एक कल्पना सालगे किन्तु विज्ञानके विद्यार्थीके लिए कोई ग्रास्चर्यजनक नहीं। बैज्ञानिकोंने ग्रह, उपग्रह और ताराओंके रूपमें असंख्य पृथ्वयां मानी है। वैज्ञानिक जगत्के अनुसार ''ज्येष्ठ तारा इतना बड़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान

१--- धम्मं अहम्मं आगासं, दन्वं एक्केक्कमाहियं। असाताणिय दन्वाणि, कालो पोगाल जन्तवो। उत्त० २८-८

दुनिया जैसी सात नील पृथ्वियां समा जाती हैं।" वर्तमानमें उपलब्ध पृथ्वीके बारेमें एक वैज्ञानिकने लिखा है—"ग्रीर' तारोंके सामने यह पथवी एक घुलके कणके समान है।" विज्ञान निहारिकाकी लम्बाई चौड़ाईका जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी होनेके कारण ही प्राच्य वर्णनोंको कपोल-कल्पित नहीं मान सकता। ''नंगी वांस्रोंसे देखनेसे यह नीहारिका शायद एक घुंघले बिन्दुमात्रसी दिख-लाई पड़ेगी, किन्तु इसका आकार इतना बड़ा है कि हम बीस करोड मील व्यासवाले गोलेकी कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलोंकी लम्बाई-चौडाईका भनुमान करें--- फिर भी उक्त नीहारिकाकी लम्बाई चौडाईके सामने उक्त ग्रपरिमेय प्राकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्डमें ऐसी हजारों नीहारि-काएं हैं। इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर है कि ? लाख ८६ हजार मील प्रति सैकेण्ड चलनेवाले प्रकाशको वहांसे पृथ्वी तक पहुचनेमें १० से ३० लाख वर्षं तक लग सकते हैं।" वैदिक शास्त्रोंमें भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समद्र होनेका उल्लेख मिलता है। जम्बूद्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं। आजकी दुनिया एक अन्तर खण्डके रूपमें है। इसका शेष दुनियासे सम्बन्ध जुडा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनियाकी इतना ही माननेका कोई कारण नहीं। आजतक हुई शोधोंके इतिहासको जाननेवाला इस परिणाम पर कैसे पहुंच सकता है कि दुनिया बस इतनी है और उसकी अन्तिम शोध हो चकी है।

#### तत्त्व

तत्त्व, तथ्य, सद्भाव पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, सत्, वस्तु, भाव और ग्रर्थं ये

१--हि० भा० ग्रंक १ लैख १

२--हि० भा० ग्रंक १

३ -- हि० भा० अंक १ चित्र १

सभी शब्द एकार्थक हैं। वस्तुके विभिन्न पहलुओंको बतानेके लिए इनकी पृथक्-पृथक् परिभाषाएं भी रची गई हैं किन्तु तात्पर्याधमें वे अनेक डिशा-गामी नहीं हैं। ग्रात्मा (जीव) जड-पदार्थका धमं या विकास नहीं है— अंजीव मायामात्र—मिथ्या नहीं हैं किन्तु दोनोंको स्वतन्त्र सत्ता है। पहला विरोध नास्तिकमतसे हैं ग्रीर दूसरा ब्रह्माद्वैतवादसे। जीव ग्रीर ग्रजीव दोनों परमार्थ सत्य हैं। इसको सूचित करनेके लिए तत्त्व और तन्य इन शब्दोंका प्रयोग हुग्ना है। तत्त्व शब्द मोक्षसाधना के रहस्यके ग्रथमें भी आता है। वस्तु परमार्थ सत्य है, यह माना, किन्तु उसका स्वरूप क्या है? इसके उत्तरमें पदार्थ ग्रीर सत् शब्द प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुका स्वरूप उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यात्मक है। उसकी व्यक्ति पदार्थ और सत् इन दोनोंसे होती है। 'सद्भाव पदार्थ इसमें परमार्थ सत्य ग्रीर सत् इन दोनोंसे होती है। 'सद्भाव पदार्थ इसमें परमार्थ सत्य ग्रीर सत् इन दोनोंका समन्वय है। शक्तिमान् अनेक शक्तियोंका—गुणोंका पिण्ड होता है तथा वह पूर्व और उत्तर सभी पर्यायोंसे व्याप्त रहता है। यह बात द्रव्य शब्दके द्वारा समभाई गई है। पदार्थकी गुणात्मक अवस्थाकी प्रधानतामें वस्तु शब्दका व्यवहार

१-- परमार्थे। सु० कु० टी॰ १-१-१

२-तथ्या अवितथभावाः । उत्त० २८-१५

३-तत्त्वानि च मोक्षसाधकानि रहस्यानि । ष० स० ६ वृ० २

४--- उत्पादव्ययध्रौव्ययुवतत्वं पदार्थस्य लक्षणम् । आ० दी० १९३

५ -- उत्पादव्ययध्रीव्ययुक्तं सत् । तत्त्वा० ५-२२

६—सद्भावेन, परमार्थेन, अनुपचारेणेत्यर्थः, पदार्थाः वस्तूनि—सद्भाव— पदार्थाः । स्था० टी • स्था० ९

१---वसन्त्यस्मिन् गुण इति वस्तु । विशेषा० भा०.

सामान्यविशेषाद्यनेकान्तात्मकं वस्तु । प्रमा० त० ५-१

होता है। बाच्य, वाचककी संगित या सम्बन्धकी मीमांसामें अर्थं शब्दकी प्रमुखता है। अमुक शब्दका अर्थं क्या है? इस जिक्कासासे ही धर्यं शब्द पैदा होता है। अमुक शब्दका अर्थं क्या है? इस जिक्कासासे ही धर्यं शब्द पैदा होता है। कहीं कहीं पदार्थं शब्दकी भी यही बात है। पदबोध्यः धर्थः पदार्थः — इसमें शब्दार्थकी ही भावना है। भाव शब्दका व्यवहार अधिकतया वस्तुके विविध रूपोंको बतानेके लिए होता है। यह विवेचन शाब्दिक व्युत्पत्ति या प्रयोगके राधार पर किया गया है। इनके मूल में अभेद है इसलिए इनके प्रयोग निर्दिष्ट प्रणालीसे अन्यथा भी होते हैं।

#### जातिवाद्

ढाई हजार वर्ष पूर्वसे ही जातिवादकी चर्चा बड़े उग्र रूपसे चल रही है। इसने सामाजिक, राजनैतिक, घामिक प्रायः सभी क्षत्रोंको प्रभावित किया। इसके मूलमें दो प्रकारकी विचारधाराएँ हैं—एक ब्राह्मण-परंपराकी, दूसरी श्रमण-परंपराकी। पहली परंपरामें जातिको तात्त्विक मानकर 'जन्मनाजाति' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरीने जातिको अतात्त्विक माना और 'कर्मणा जातिः' यह पक्ष सामने रक्खा। इस जन-जागरणके कणंधार थे श्रमण भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध। इन्होंने जातिवादके विचद्ध बड़ी क्रान्तिकी ग्रीर इस ग्रान्दोलनको बहुत सजीव और व्यापक बनाया। ब्राह्मण-परंपरामें जहां "ब्रह्मां के मुंहसे जन्मनेवाले ब्राह्मण, बाहुसे जन्मनेवाले क्षत्रिय, ऊहसे जन्मनेवाले वैदय, पैरोंसे जन्मनेवाले शूद्ध ग्रीर ग्रन्त

१—मर्थ—अर्यते, अधिगम्यते, म्रय्यंते वा याच्यते बुभुत्सुभिः—इत्यर्थः। स्था• टो० स्था० २

२---भाव---घटपटादिके वस्तुनि । विशेषा० भा०

३--- ब्रह्मणो मुखान्निगैता ब्राह्मणाः, बाहुभ्यां क्षत्रियाः, ऊरुभ्यां वैश्याः, पद्भ्यां शूद्राः, अन्त्ये भवा अन्त्यजाः ।

में पैदा होनेवाले अन्त्यज"—यह व्यवस्था थी, वहां श्रमण-परंपराने—
''ब्राह्मण', क्षत्रिय, वैदय और शूद्र अपने-ग्रपने कर्म—आचरण या वृत्तिके
ग्रनुसार होते हैं"—यह स्थावाज बुलन्दकी। श्रमण-परंपराकी क्रान्तिसे जातिवादकी श्रुङ्खलाएँ शिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्तित्व नहीं मिटा। फिर
भी यह मानना होगा कि इस क्रान्तिकी ब्राह्मण-परम्परा पर भी गहरी छाप
पड़ी। ''चाण्डाल' और मच्छीमारके घरमें पैदा होनेवाले व्यक्ति भी तपस्या
से ब्राह्मण बन गए, इसलिए जाति कोई तात्त्विक वस्तु नहीं है।" यह विचार
इसका साक्षी है।

जातिवादकी तात्त्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे अन्तमें छुआछूत तक पहुंच गये। इसकेलिए राजनैतिक क्षेत्रमें महात्मा गांधीने भी काफी ग्रान्दोलन किया। उसके कारण ग्राज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक बन रहा है। इसलिए जाति क्या है? वह तात्त्विक है या नहीं? कौनसी जाति श्रेष्ठ है? ग्रादि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना ग्रावश्यक है।

वह वर्गया समूह जाति है, जिसमें एक ऐसी समान श्रुह्खला हो, जो दूसरोंमें निमले। मनुष्य एक जाति है। मनुष्य मनुष्यमें समानता है श्रीर वह अन्य प्राणियोंसे जिलक्षण भी है। मनुष्य-जाति बहुत बड़ी है,

१---कम्मुणा बंभणो होइ, खत्तिओ होइ कम्मुणा।

वइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा।। उत्तृ ग्र०३३ — २५ न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो।

कम्मुना वसली होइ, कम्मुना होति ब्राह्मणो।।

सु० नि० — (अग्निक-भारद्वाज सूत्र १३)

२—तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माज्जातिरकारणम्। महा० भा० ३ – अव्यक्तिचारिणा सादृश्येन एकीकृतोऽपात्मा जातिः।

बहुत बड़े भूबलय पर फैली हुई है। विभिन्न जलवाय और प्रकृतिसे उसका सम्पर्क है। इससे उसमें भेद होना भी अस्वाभाविक नहीं। किन्तु वह भेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं। एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रसियन-इनमें प्रादेशिक भेद है पर 'वे मनुष्य हैं' इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं। इसी प्रकार जलवायुके अन्तरसे कोई गोरा है, कोई काला। भाषाके भेदसे कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगाली। धर्मके भेदसे कोई जैन है, कोई बौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई क्रिश्चियन। रुचि-भेदसे कोई धार्मिक है, कोई राजनैतिक तो कोई सामा-जिक। कर्म-भेदर्से कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य तो कोई शुद्र। जिनमें जो जो समान गुण हैं, वे उसी वर्गमें समा जाते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहनेके कारण अनेक वर्गों में चला जाता है। एक वर्गके सभी व्यक्तियोंकी भाषा, वर्ण, धर्म, कर्म एकसे नहीं होते हैं। इन मीपाधिक भेदोंके कारण मनुष्य-जातिमें इतना संघर्ष बढ़ गया है कि मनुष्योंको अपनी मौलिक समानता समझने तकका अवसर नहीं मिलता। प्रादेशिक भेदके कारण वड़े-बड़े संग्राम हुए और आज भी उनका अन्त नहीं हुन्ना है। वर्ण भेदके कारण ध्रफ़ीकामें जो कुछ हो रहा है, वह मानवीय तुच्छताका अन्तिम परिचय है। धर्म-भेदके कारण सन् ४८ में होनेवाला हिन्दू-मस्लिम-संघर्ष मनुष्यके सिर कलंकका टीका है। कर्म-भेदके कारण भारतीय जनताके जो छग्राछ्तका कीटाण लगा हुआ है, वह मनुष्य जातिको पनपने नहीं देता। ये सब समस्यायें हैं। इनको पार किये बिना मनुष्य-जातिका कल्याण नहीं। मनुष्य-जाति एकतासे हटकर इतनी अनेकतामें चली गई है कि उसे म्राज फिर मुडकर देखनेकी आवश्यकता है---मनुष्य जाति एक है--- धर्म जाति पांतिसे दूर है-इसको हृदयमें उतारनेकी आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं? इसकी मीमांसा

करनेसे पहले इतना सा और समक लेना होगा कि इस प्रसंगका दृष्टिकोण भारतीय अधिक है विदेशी कम । भारतवर्षमें जातिकी चर्चा प्रमुखतया कमिश्रित रही है। भारतीय पंडितोंने उसके प्रमुख विभाग चार बतलाये हैं — बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन्मना जाति माननेवाली ब्राह्मण-परंपरा इनको तात्विक — शाश्वत मानती है और कमंणा जाति माननेवाली श्रमण-परंपराके मतानुसार ये बशाश्वत हैं। हम यदि निश्चयदृष्टिमें जाएं तो तात्त्विक मनुष्य जाति है — मनुष्य ग्राजीवन मनुष्य रहता है — पशु नहीं बनता। कर्मकृत जातिमें तात्त्विकताका कोई लक्षण नहीं — कर्मके अनुसार जाति है, कर्म बदलता है, जाति बदल जाती है। रत्नप्रभसूरिने बहुत सारे शूद्रोंको भो जैन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी सन्तानें आज कर्मणा वैश्य-जातिमें हैं। इतिहासके विद्यार्थी जानते हैं — भारतमें शक, हूण आदि कितने हो विदेशी आये ग्रौर भारतीय जातियोंमें समा गये।

व्यवहारदृष्टिमें — ब्राह्मण कुलमें जन्म लेनेवाला ब्राह्मण, वैश्य कुलमें जन्म लेनेवाला वैश्य ऐसी व्यवस्था चलती है। इसको भी तान्विकतासे नहीं जोड़ा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुलमें पैदा होनेवाले व्यक्तिमें वैश्योचित श्रीर वैश्यकुलमें पैदा होनेवाले व्यक्तिमें ब्राह्मणोचित कमं देखे जाते हैं।

वृत्तिभेदाद्धि तद्भेदाः, चातुर्विध्यमिहाश्रुते ।।

आ० पु० ३८

सेवकः सेवया युक्तः, कषंकः कषंण।त्तथा।।

धानुष्कां धनुषा योगाद्, धार्मिको धर्मसेवनात् ।

क्षत्रियः क्षततस्त्राणाद्, ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः ॥

१-मनुष्य जातिरेकैव, जातिनामोदयोद्भवा।

२—लक्ष्मणं यस्य यल्लांके, सतेन परिकीर्त्यते ।

पद्म० पु० ६। २०९-२१०

जातिको स्वाभाविक या ईश्वरकृत मानकर तात्विक कहा जाय, वह भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था स्वाभाविक या ईश्वरकृत होती तो सिर्फ भारतमें ही क्यों ? क्या स्वभाव और ईश्वर भारतके ही लिए थे, या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी? हमें यह निविवाद मानना होगा कि यह भारतके समाज-शास्त्रियोंकी सूभ है- उनकी की हुई व्यवस्था है। समाजकी चार प्रमुख जरूरतें हैं-विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार-आदान-प्रदान और शिल्प। इनको सुन्यवस्थित और सुयोजित करनेके लिए उन्होंने चार वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिये-विद्यायुक्त सदाचारप्रधान ब्राह्मण, रक्षाप्रधान क्षत्रिय. व्यवसायप्रधान वैश्य और शिल्प प्रधान शूद । ऐसी व्यवस्था अन्य देशोंमें नियमित नहीं है फिर भी कमंके अनुसार जनताका वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सब जगह बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चान की जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहां --- यह जातिगत ग्रधिकारके रूपमें कर्मको विकसित करने की योजना है, वहां व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के विनाशकी भी—एक बालक बहुत हैं। ग्रध्यवसायी और बुद्धिमान् हैं, फिर भी वह पढ नहीं सकता क्योंकि वह श्द्र जातिमें जन्मा है, श्द्रों को पढनेका अधिकार नहीं है। यह इस समाज-व्यवस्था एवं तद्गत धारणाका महान् दोष है-इसे कोई भी विचारक अस्योकार नहीं कर सकता! इस वर्ण-व्यवस्थाके निर्माणमें स्यात् समाजकी उन्नति एवं विकासका ही ध्यान रहा होगा किन्तु आगे चलकर इसमे जो बराइयां आई, वे ओर टा इसका अंगभंग कर देती हैं। एक वर्गका अहंभाव, दूसरे वर्गकी हीनवा, स्पृश्यता और अस्पर्यताकी भावनाका जो विस्तार हुन्ना, उसका मूल कारण यही जन्मगत कर्म-व्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति व्यवस्था हाती ता यं क्षुद्र धारणाएँ

१---स्त्रीशूद्रौनाधीयाताम्।

उत्पन्न नहीं होतीं। सामयिक क्रान्तिके फलस्वरूप बहुत सारे शूद्र कुलमें उत्पन्न व्यक्ति विद्याप्रधान, आचारप्रधान बने। क्या वे सही ग्रथंमें ब्राह्मण नहीं? क्या वह सही ग्रथंमें अन्त्यज नहीं? वर्णोंके ये गुणात्मक नाम ही जातिवादकी भ्रतात्त्विकता बतलानेके लिए काफी पुष्ट प्रमाण हैं।

कौनसी जाति ऊँची और कौनसी नीची—इसका भी एकान्त-दृष्टिसे उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टिसे देखें तो जिस जातिके बहुसंख्यककोंके आचार-विचार सुसंस्कृत और संयम निष्मान होते हैं, वही जाति श्रेष्ठ हैं। व्यवहारदृष्टिके अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, वही उसका मानदण्ड हैं। किन्तु इस दिशामें दोनोंकी संगति नहीं होती। वास्तविक दृष्टिमें जहां संयमकी प्रधानता रहती है, वहां व्यवहार दृष्टिमें ग्रहं भाव या स्वार्थ की। वास्तविक दृष्टिवालोंका इसके विरुद्ध संघर्ष चालू रहे—यही उसके आधार पर पनपनेवाली बुराइयोंका प्रतिकार हैं।

जैन और बौद्धोंकी क्रान्तिका ब्राह्माएों पर प्रभाव पड़ा, यह पहले बताया गया है। जैन-आचार्य भी जातिवादसे सर्वधा ध्रस्कृते नहीं रहे—यह एक तथ्य हैं, इसे हम दृष्टिसे ओभल नहीं कर सकते। ग्राज भी जैनों पर कुछ जातिवादका असर है। समयकी मांग है कि जैन इस विषय पर पुनिवचार करें।

सत्य शौच तपः शील-ध्यानस्वाध्यायवर्जितैः ।।

संयमो नियमः शीलं, तपो दानं दमो दया।

विद्यन्ते तात्त्विका यस्यां, सा जातिर्महती सताम् ।। धर्मे० य १७ परि० सम्यग्दर्शनसम्पन्नमित मातङ्गदेहजम् ।

देवा देवं विदुर्भस्य गूढाङ्गारान्तरी जसम्।। रत्न० क० श्रा० इलो० २८

१--न जाति मात्रतो धर्मो,लभ्यते देहधारिभिः।

### जाति और गोत्रकर्म

गोत्रक मंके साथ जातिका सम्बन्ध जोड़कर कई जैन भी यह तक उपस्थित करते हैं कि 'गोत्र' कर्मके ऊँच और नीच ये दो भेद शास्त्रोंमें बताये हैं' तब जैनको जातिवादका समर्थक क्यों कर नहीं माना जाय ? उनका तक गोत्र-कर्मके स्वरूपको न समझनेका परिणाम है। गोत्रकर्मन तो लोक-प्रचलित जातियोंका पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जातिसे सम्बन्ध रखता है। हां, कर्मं'-(ग्राचारपरंपरा) गत जातिसे वह किञ्चित् सम्बन्धित है, स्यात् उसी कारण यह विषय सन्दिग्ध बना हो ग्रथवा राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तोंमें कुलगत जातिको गोत कहा जाता है, उस नाम साम्यसे स्यात् दोनोंको—गोत और गोत्रकर्मको एक समझ लिया हो। कुछ भी हो यह धारणा ठीक नहीं है।

'गोत्र' शब्द' की व्युत्पत्ति कई प्रकारसे की गई है। उनमें अधिकांश का तात्पर्य यह है कि जिस कर्मके द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सत्कार-योग्य तथा अमाननीय—अपूजनीय एवं श्रसत्कारयोग्य बने, वह गोत्रकर्म है। १—गोत्तकम्मे दुविहे पण्णत्ते— तं जहा— उच्चागोए चेव गीया गोयं चेव। स्था० २-४

२-संताणकमेणागय, जीवामरणस्स गोदिमिति सण्णा।

उच्चं णीचं चरणं, उच्चं नीचं हवे गोदम्।। गो॰ सा० कमं १३

१-गूयते शब्द्यते उच्चावचैं: शब्दैर्यत् तत् गोत्रम्, उच्चनीच-कुलोत्पत्ति-लक्षणः पर्यायिवशेषः, तिद्वपाकवेद्यं कर्मापि गोत्रम्, कारणे कार्यो-पचारात्, यहा कर्मणोऽपादानिववक्षया गूयते शब्द्यते उच्चावचैः शब्दै-रात्मा यस्मात् कर्मण उदयान् तत् गोत्रम्। प्र० वृ० २३

पूज्योऽपूज्योऽिमत्यादि व्यपदेदयरूपां गां वाचं त्रायते इति गोत्रम्।

स्था० टी० २-४

कहीं-कहीं उच्च-नीच कुलमें उत्पन्न होना भी गोत्रकमंका फल बतलाया गया है, किन्तु यहां उच्च-नीच कुलका अर्थ ब्राह्मण या शूद्रका कुल नहीं। जो प्रतिष्ठत माना जाता है, वह उच्च कुल है और जो प्रतिष्ठाहीन है, वह नीच कुल। समृद्धि की अपेक्षा भी जैनसूत्रों में कुलके उच्च-नीच ये दो भेद बताये गये हैं। पुरानी व्याख्याओं में जो उच्च कृलके नाम गिनाये है, वे ग्राज लुप्तप्राय हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गोत्रकर्म मनुष्य-किल्पत जातिका आभारी है—उस पर आश्वित है। यदि ऐसा माना जाय तो देव, नारक और तियं च्चों के गोत्रकर्मकी क्या व्याख्या होगी, उनमें यह जाति-भेदकी कल्पना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यों जायें—जिन देशों में वर्ण-व्यवस्था या जन्मगत कच-नीचका भेद-भाव नहीं है, वहां गोत्रकर्मकी परिभाषा क्या होगी? गोत्रकर्म संसारके प्राणीमात्रके साथ लगा हुआ है। उसकी दृष्टिमें भारतीय और अभारतीयका सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंगर्मे गोत्र-कर्मका फल क्या है, इसकी जानकारी ग्राधिक उपयुक्त होगी।

जीवात्माके पौद्गलिक सुख-दुःखके निमित्तभूत चार कर्म हैं—वेदनीय, नाम, गोत्र, और ग्रायुष्य। इनमेंसे प्रत्येकके दो दो भेद होते हैं—सात वेदनीय असात-वेदनीय, शुभनाम-प्रशुभनाम, उच्चगोत्र-नीचगोत्र, शुभआयु-अशुभआयु। मनचाहे यब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एवं सुखद मन, वाग्री और शरीरका प्राप्त होना सातवेदनीयका फल है। असातवेद-

२-- उच्चैगोत्रं पूज्यत्वनिबन्धनम्, इतरद्-विपरीतम्।

स्था॰ टी॰ २ स्था॰ ४ उ०

उच्चम् — प्रभूतधनापेक्षया प्रधानम् । अवचम् — तुच्छधनापेक्षया अप्र-धानम् । दशवै० दी० ५-२-२५

३-सम्याणं चरे भिक्खु कुलं उच्चावयं सया। दशवै०

नीयका फल ठीक इसके विपरीत है। सुखपूर्ण लम्बी म्रायु शुभ-आयु कर्मका फल है और अशुभ-आयु कर्मका फल है — ओछी भ्रायु तथा दु:खमय लम्बी-म्रायु । शुभ म्रीर अशुभ नाम होना कमशः शुभ और अशुभ नाम कर्मकाँ फल है। जातिविशिष्टता कुलविशिष्टता बलविशिष्टता, रूपविशिष्टता, तप-विशिष्टता, श्रुतविशिष्टता, लाभविशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता ये आठ उच्च गोत्रकर्मके फल हैं। नीच-गोत्र कर्मके फल ठीक इसके विपरीत हैं।

गोत्रकमंके फलों पर दृष्टि डालनेसे सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्म व्यक्ति-व्यक्तिसे सम्बन्ध रखता है, किसी समूहसे नहीं। एक व्यक्तिमें भी आठो प्रकृतियां 'उच्चगोत्र' की ही हों, या 'नीचगोत्र' की ही हों, यह भी कोई नियम नहीं। एक व्यक्ति रूप और बलसे रहित है, फिर भी अपने कर्मसे सत्कार योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जातिसे उच्च-गोत्र-कर्म भोग रहा है और रूप तथा बलसे नीच-गोत्रकर्म। एक व्यक्तिके एक ही जीवनमें जैसे न्यूनाधिक रूपमें सात वेदनीय और असात वेदनीयका उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च-नीच-गोत्रका भी। इस सारी स्थितिके अध्ययनके परचात् 'गोत्रकर्म' और 'लोक प्रचलित जातियां' सर्वथा पृथक् हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता।

अब हमें गोत्र-कर्मके फलोंमें गिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी दृष्टिसे विचार करना है। यद्यपि बहुलतया इन दोनोंका अर्थ और व्यवहार-सिद्ध जाति और कुलसे जोड़ा गया है फिर भी वस्तु स्थितिको देखते हुए यह

१—जात्या विशिष्टो जातिविशिष्टः तद्भावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम् । वेदयते पुद्गलं बाह्यद्रव्यादिलक्षणम् । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद् राजादि-विशिष्टपुरुषसम्परिग्रहाद् वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोऽिष जात्यादि सम्पन्न इव जनस्य मान्य उपजायते । प्र० वृ० प० २३

कहना पड़ता है कि यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टिसे किया गया विचार या बोध-सुलभताके लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरणमात्र है।

फिर एक बार उसी बातको दुहराना होगा कि जातिभेद सिर्फ मनुष्योमें है गोर गोत्र-कर्मका सम्बन्ध प्राणीमात्रसे है । इसिलए उसके फलरूपमें मिलनेवाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिएं, जो प्राणीमात्रसे सम्बन्ध रखें । इस दृष्टिसे देखा जाय तो जातिका अर्थ होता है—उत्पन्ति-स्थान और कुल का अर्थ होता है—एक योनिमें उत्पन्न होनेवाले ग्रनेक वर्ग । ये (जातियां और कुल) उतने ही व्यापक हैं जितना कि गोत्र-कर्म । एक मनृष्यका उत्पत्ति-स्थान बड़ा भारी स्वरथ ग्रोर पुष्ट होता है, दूसरेका बहुत रुग्ण ग्रोर दुर्बल । इसका फलित यह होता है—जातिका अपेक्षा 'उच्चगोत्र'—विशिष्ट जन्मस्थान, जातिकी अपेक्षा 'नीच-गोत्र'—निकृष्ट जन्मस्थान । जन्मस्थानका अर्थ होता है—मातृपक्ष या मातृस्थानीय पक्ष । कुलकी भी यही बात है । सिर्फ इतना अन्तर है कि कुलमें पितृपक्षकी विशेषता होती हैं । जाति में उत्पत्ति स्थानकी विशेषता होती हैं और कुलमें उत्पादक ग्रंशकी। 'जायन्ते' जन्तवो-ऽस्यामित जातिः', 'मातृसमुत्था' जातिः', 'जाति ग्रंणवन्मातृकत्वम्', 'कुलं

१---आ० टी० १-६ प्रव० सा० १५१ द्वार

२—जातिर्मातृकी, कृष्ठं पैतृकम् । व्य० वृ० उ० १
जाई कुले विभासा — जातिकुले विभाषा — विविधं भाषगां कार्यम् —
तच्वैवम् — जातिक्रीह्मणादिका, कुलमुग्रादि अथवा मातृसमुत्था जातिः
पितृसमुत्थं कुलम् । पि० नि० ४६८

३---उत्त० ३

४---सू० कु० ९.१३

५—स्था० ४<del>-</del>२

६-स्था० ४-२

गुणवित्यतृकत्वम्'—इनमें जाति और कुलकी जो व्याख्याएं की हैं — वे सब जाति और कुलका सम्बन्ध उत्पत्तिसे जोडती हैं।

### कमें

भारतके सभी आस्तिक दर्शनों जगत्की विभिन्त', विचित्रता और साधन तुत्य होने पर भी फलके तारतम्य या अन्तरको सहेतुक माना है। उस हेतुको वेदास्ती अविद्या, बौद्ध वासना, सांख्य क्लेश और न्याय-वैशेषिक प्रदृष्ट तथा जैन कर्म कहते हैं। कई दर्शन कर्मका सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते करते बहुत ग्रागे बढ़ जाते हैं। न्याय-दर्शनके अनुसार ग्रदृष्ट आंत्माका गुण है। अच्छे-बुरे कर्मोंका आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह अदृष्ट है, जबतक उसका फल नहीं मिल जाता, तबतक वह आत्माके साथ रहता है। उसका फल ईश्वरके माध्यमसे मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फलको व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जांग। सांख्य कर्मको प्रकृतिका विकार मानते हैं। अच्छी

१---कम्मओ णं भंते। जीवे नो अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ, कम्मओ गांजए णो अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ। भ्ग०१२-५

२---कर्मजं लोकवैचित्र्यं चेतना मानसञ्च तत्। अभि० को०

३--जो तुल्लसाहणाएां फले विसेसो ण सो विणा हेउं कज्जतणओ गोयम ! घडो व्व हेऊय सो कम्म । विशेषा० भा०

मलविद्धमर्गोर्व्यवितयंथानैकप्रकारतः । कर्मविद्धात्मविज्ञप्तिस्तथा नैकप्रकारतः ॥

४-- क्रियन्ते जीवेन हेत्भियेन कारणेन ततः कर्म भण्यते ।

५--- ईश्वर: कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्। न्या० सू० ४-१

६--- ग्रन्त: करणधर्मत्वं धर्मादीनाम् । सा० सू० ५-२५

बुरी प्रवृत्तियोंका प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस प्रकृतिगत संस्कारसे ही कर्मों के फल मिलते हैं। बौद्धोंने चित्तगत वासनाको कर्म माना है। यही कार्य-कारण-भावके रूपमें मुख-दु:खका हेतू बनती है। जैन-दर्शन कर्मको स्वतंत्र द्रव्य मानता है। कर्म अनन्त परमाणुओं के स्कन्ध हैं। वे समुचे लोकमें जीवात्माकी अच्छी बुरी प्रवृतियोंके द्वारा उसके साथ बंध जाते हैं। यह उनकी बध्यमान (बन्ध) अवस्था है। बंधनेके बाद उसका परिपाक होता है, वह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाकके बाद उनसे सुख-दु:खरूप तथा ग्नावरणरूप फल मिलता है, वह उदयमान (उदय) अवस्था है। ग्रन्य दर्शनोंमें कर्मीकी क्रियमाण संचित ग्रोर प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः बन्ध, सत् ग्रीर उदयकी समानार्थक हैं। बन्धके प्रकृति, स्थिति, विपाक भीर प्रदेश ये चार प्रकार, उदीरणा-कर्मका शीझ फल मिलना उद्वर्तन-कर्मकी स्थित और विपाककी वृद्धि होना, अपवर्तन-कर्मकी स्थित और विपाकमें कमी होना, संक्रमण-कर्म की सजातीय प्रकृतियोंका एक दूसरेके रूपमें बदलना आदि आदि अवस्थाएं जैनोंके कर्म सिद्धान्तके विकासकी सूचक हैं। बन्धके कारण क्या हैं? बंधे हुए कमोंका फल निश्चित होता है या अनिश्चित ? कर्म जिस रूपमें बंघते हैं. उसी रूपमें उनका फल मिलता है या ग्रन्यथा? धर्म करनेवाला दु:खी और अधर्म करनेवाला सुखी कैसे ? म्रादि आदि विषयों पर जैन ग्रन्थकारोंने खुव विस्तृत विवेचन किया है। इन सबको लिया जाय तो दूसरा ग्रन्थ बन जाय। इसलिए यहां इन सब प्रसंगोंमें न जाकर दो-चार विशेष बातोंकी ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। वे हैं-कर्मकी पौद्गलिकता, आत्मासे उसका सम्बन्ध कैसे? वह अनादि है, तब उसका अन्त कैसे? फलकी प्रक्रिया, भ्रात्मा स्वतन्त्र है या उसके अधीन ?

## कर्मको पौदुगलिकता

अन्य दर्शन कर्मको जहां संस्कार या वासनारूप मानते हैं, वहां जैन-दर्शन उसे पौद्गलिक मानता है। ''जिस' वस्तुका जो गुण होता है, वह उसका विघातक नहीं बनता।'' ग्रात्माका गुण उसके लिए आवरण, पार-तन्त्र्य और दुःखका हेतु कैसे बने ?

कर्म जीवात्माके आवरण, पारतन्त्र्य और दुःखोंका हेतु है — गुणोंका विघातक है। इसलिए वह आत्माका गुण नहीं हो सकता।

बेड़ीसे मनुष्य बंधता है, सुरापानसे पागल बनता है, क्लोरोफामें (Cloroform) से बेमान बनता है, ये सब पौद्गलिक वस्तुएं हैं। ठीक इसीप्रकार कर्मके संयोगसे भी आत्माकी ये दशाएं होती है, इसलिए वह भी पौद्गलिक है। ये बेड़ी आदि बाहरी बन्धन एवं अल्प सामर्थ्यवाली वस्तुएं हैं। कर्म ग्रात्माके साथ चिपके हुए तथा अधिक सामध्यंवाले सूक्ष्म स्कन्ध हैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा कर्म-परमाणुओंका जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रभाव पड़ता है।

शरीर पौद्गलिक है, उसका कारण कर्म है, इसलिए वह भी पौद्गलिक है। पौद्गलिक कार्यका समवायी कारण पौद्गलिक होता है। मिट्टी भौतिक है तो उससे बननेवाला पदार्य भौतिक ही होगा।

आहार आदि अनुकूल सामग्रीसे सुखानुभूति ग्रौर शस्त्र-प्रहार आदिसे दुःखानुभूति होती है। यह ग्राहार और शस्त्र पौद्गलिक है, इसीप्रकार सुख-दुःखके हेतुभूत कर्मभी पौद्गलिक हैं।

# आत्मा और कर्मका सम्बन्ध करेरे ?

आत्मा अमूर्त्त है तब उसका मूर्त्त कमंसे सन्बन्ध कैसे हो सकता है ? यह

१-- न खल यो यस्य गुणः स तत् गरतन्त्र्यकृत्। न्याया०

भी कोई जटिल समस्या नहीं हैं। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनोंने संसार भीर जीवात्माको भनादि माना है। वह अनादिकालसे ही कर्मबद्ध और विकारी है। कर्मबद्ध आत्माएं कथंचित् मूत्तं हैं अर्थात् निश्चय दृष्टिके अनुसार स्वरूपतः अमूर्त्तं होते हुए भी वे संसार दशामें मूर्त्तं होती हैं। जीव दो प्रकारके हैं — रूपी भीर ग्ररूपी। मुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी जीव रूपी।

कमं मुक्त आत्मा के फिर कभी कर्मका बन्ध नहीं होता। कर्मबद्ध आत्मा के ही कर्म बंधते हैं। उन दोनों का अपरुचानु-पूर्वी (न पहले और पीछे) रूपसे धनादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा है।

अमूर्त ज्ञान पर मूर्त्तं मादक द्रव्योंका असर होता है, वह अमूर्त्तके साथ मूर्त्तका सम्बन्ध हुए बिना नहीं हो सकता । इससे जाना जाता है कि विकारी अमूर्त्त ग्रात्माके साथ मूर्त्तका सम्बन्ध होनेमें कोई आपत्ति नहीं ग्राती ।

# अनादिका अन्त कैसे ?

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशामें अनादिकालीन कमं-सम्बन्धका अन्त कैसे हो सकता है? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत कुछ समक्तने जैसा है। अनादिका अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है और जातिसे सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं भी होता। प्रागभाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है। स्वर्ण और मृत्तिकाका, दूध और घीका सम्बन्ध अनादि है फिर भी वे पृथक् होते हैं।

जीवस्स सरूविस्स । भग० १७-२

वण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा अट्टणिच्छया जीवे।

णो संति अमुत्ति तदो, ववहारा मुत्ति बंघादो ।। द्रव्य० सं० गा० ७ २—स्वी जीवाचेव प्ररूवी जीवाचेव । स्था० २

१-- रूविं पि काये। भग० १३-७

ऐसे ही धातमा और कर्मके धनादि सम्बन्धका अन्त होता है। यह ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाहकी अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिशः नहीं। आत्मासे जितने कर्म पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अविधिसहित होते हैं। कोई भी एक कर्म अनादिकालसे आत्माके साथ घुलमिलकर नहीं रहता। आत्मा मोक्षो-चित सामग्री पा, अनास्त्रव बन जाती है, तब नये कर्मोंका प्रवाह रुक जाता है, संचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते है, आत्मा मुक्त बन जाती है।

### फलको प्रक्रिया

कर्म जड़—अचेतन है। तब वह जीवको नियमित फल कैसे दे सकता है? यह प्रश्न न्यायदर्शनके प्रणेता गौतम ऋषिके 'ईश्वर' के अभ्युपगमका हेतु बना। इसीलिए उन्होंने ईश्वरको कर्म-फलका नियन्ता बतलाया, जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है। जैनदर्शन कर्मफलका नियम्मन करनेके लिए ईश्वरको ग्रावश्यक नहीं समभता। कर्म परमाणुओं जीवात्माके सम्बन्धसे एक विशिष्ट' परिणाम होता है। वह द्रव्ये, क्षेत्र, काल, भाव, भव, गति, स्थिति, पुद्गल, पुद्गल-परिणाम ग्रादि उदयानुकूल सामग्रीसे विपाक-प्रदर्शनमें समर्थ हो जीवात्माके संस्कारोंको विकृत करता है उससे उनका फलोपभोग होता है। सही अर्थमें आत्मा ग्रपने कियेका अपने ग्राप फल भोगता है, कर्म-परमाणु सहकारी या सचेतकका कार्य करते

१--भग० ७-१०

२—दब्बं, खेत्तं, कालो, भवीय भावो य हेयवो पंच हेतु समासेण दओ जायइ सब्बाण परगईणं। पं० सं०

३---प्रज्ञा० प० २३

४—जीव खोटा खोटा कर्तब्य करैं. जब पुद्गल लागे ताम । ते उदय आयां दुःख ऊपजे, ते ग्राप कमाया काम ।।

हैं। विष और अमृत, ग्रपथ्य और पथ्य भोजनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता फिर भी आत्माका संयोग पा उनको वैसी परिणति हो जाती है। उनका परिपाक होते ही खानेवालेको इब्ट या अनिब्ट फल मिल जाता है। विज्ञानेके क्षेत्रमें परमाणुकी विचित्र शक्ति ग्रीर उसके नियमनके विविध प्रयोगोंके अध्ययनके बाद कर्मोंकी फलदान शक्तिके बारेमें कोई सन्देह नहीं रहता।

### आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन

कर्मकी मुख्य अवस्थाएं दो हैं—बन्ध और उदय । दूसरे शब्दों में ग्रहण और फल । "कर्म ग्रहण करने ने जीव स्वसन्त्र है और उसका फल भोगने में परतन्त्र । जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढ़ता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है— इच्छानुसार चढ़ता है। प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरने में स्वतन्त्र नहीं है।" इच्छासे गिरना नहीं चाहता फिर भो गिर जाता है, इसिलए गिरने में परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र । एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठसे गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किंतु उसके फल-स्वरूप होने वाले अजी ग्रंस नहीं बच सकता। कर्म-फल भोगने में जीव परतन्त्र है, यह कयन प्रायिक है। कहीं कहीं उसमें जीव स्वतन्त्र भी होते हैं। "जीव अगैर कर्मका संघर्ष चलता रहता है। जीवके काल आदि

ग० वा० २ अधि०

गा० २५

पाप उदय थी दु:ख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोष ।

किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनो सूं दोष ।। न० प०
१—कम्मं चिर्णाति सवसा, तस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति ।

ह्व्यं दुष्ट्इ सवसो, विगल्इ स परवसो तत्तो ।। वृ० भा० १ उ०
२—कत्थिव बलिग्रो जीवो, कत्थिव कम्माइ हुंति बलियाइ ।

जीवस्स य कम्मस्स य, पुष्व विरुद्धाइ वैराइ ।।

लिब्बयोंकी अनुकूलता होती है तब वह कर्मोंको पछाड़ देना है और कर्मोंकी बहुलता होती है, तब जीव उनसे दब जाता है।" इसलिए यह मानना होता है कि 'कहीं' जीव कर्मके ग्रधीन है ग्रीर कहीं कर्म जीवके अधीन।

कर्मके दो प्रकार होते हैं -- (१) निकाचित—जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता, (२) दलिक—जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है अथना सोपक्रम और निरूपक्रम । सोपक्रम—जो कर्म उपचारसाध्य होता है। निरुपक्रम-जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता। निकाचित कर्मोदयकी अपेक्षा जीव कर्मके ग्रर्धन ही होता हैं। दलिकी अपेक्षा दोनों बातें हैं---जहां जीव उसको ग्रन्यथा करनेके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वहां वह उस कर्मके अधीन होता है और जहां जीव प्रबल धृति, मनोबल, शरीरबल ग्रादि सामग्रीकी सहायतासे सत्प्रयत्न करता है, वहां कर्म उसके अधीन होता है। उदयकालसे पूर्व कर्मको उदयमें ला तोड डालना, उनकी स्थिति ग्रौर रसको मन्द कर देना, यह सब इसी स्थितिमें हो सकता है। यदि यह न होता तो तपस्या करनेका कोई अर्थ ही नहीं रहता। पहले बंधे हुए कर्मोंकी स्थिति और फलशक्ति नष्ट कर, उन्हें शीघ्र तोड डालनेके लिए ही तपस्या की जाती है। पातञ्जलयोगभाष्यमें भी अद्दर्ट-जन्म-वेदनीय-कर्मकी तीन गतियां बतलाई हैं। उनमें "कोई कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदिके द्वारा नष्ट हो जाते हैं।" एक गति यह है। इसीको जैन-दर्शनमें उदीरणा कहा है।

# धर्म और पुण्य

जैन-दर्शनमें धर्म और पुण्य ये दो पृथक् तत्त्व हैं। शाब्दिक दृष्टिसे पुण्य
१ — क्रुतस्याऽविपक्वस्य न।शः — ग्रदत्तफलस्य कस्यचित् पापकर्मणः प्रायिश्चत्ताः
दिना नाश इत्येका गतिरित्यर्थः ।

पा० यो० पाद २ सूत्र १३

शब्द धर्मके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्वमीमांसामें ये कभी एक नहीं होते। धर्म आत्माकी राग-द्वेषहीन परिणित है—शुभ परिणाम है और पुण्य शुभकर्ममय पुद्गल है। दूसरे शब्दों में—धर्म आत्मा की पर्याय है और पुण्य अजीव (पुद्गल ) की पर्याय है। दूसरी बात धर्म (निर्जरारूप, यहां सम्वर की अपेक्षा नहीं है) सित्कया है और पुण्य उसका फल है कारण कि सत्प्रवृत्ति के विना पुण्य नहीं होता। तीसरो बात—धर्म आत्म-शुद्धि—आत्म-मृतित का साधन है और पुण्य आत्माके लिए बन्धन है। अधर्म और पापकी भी यही स्थिति है। ये दोनों धर्म और पुण्यके ठीक प्रतिपक्षी हैं। जैसे—सत्प्रवृत्तिरूप धर्मके बिना पुण्यकी उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अधर्मके बिना पाप की भी

कुन्द कुन्दाचार्य

२---पुद्गलकर्म शुभंयत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् । प्र० २० प्र० गा० २१९

३--श्रुतचारित्राख्यात्मके कर्मक्षयकारणे जीवस्यात्म।रिणामे । सू० कृ० टी० २-५

४—कर्म च पुद्गलपरिणामः, पुद्गलाश्चाजीवा इति । स्था० टी० ९ स्था०

५—धर्मः श्रुतचारिलक्षणः, पुण्यं तत्फलभूतं शूभकर्म । भग० वृ० १-७

६-संसारोद्धरणस्वभावः। सू० कृ० टी० १-६

७ — सौवण्णियं पि णिमलं, बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं।

ं बंधिट एवं जं∣वं, सुहमसुहं वा कदं कम्म ।। स० सा० ना० १४६ ८—यदशुभ (पुद्गलकर्म) मथ तत् पापिमिति भवति सर्वज्ञनिर्दिष्टम् । प्र० र० प्र० २१९

१--वत्युसहावो घम्मो, धम्मो जो सो समोत्तिणिहिट्ठो। मीहकोहिवहीणो, परिणामो अप्यासो धम्मो।।

उत्पत्ति नहीं होती। पुण्य पाप फल हैं, जीवकी अच्छी या ब्री प्रवृत्तिसे उसके साथ चिपटनेवाले पुदगल हैं तथा ये दोनों धर्म और अधर्मके लक्षण हैं—गमक हैं। लक्षण लक्ष्यके विना अकेला पैदा नहीं होता। जीवकी किया दो भागों में विभक्त होती हैं—धर्म और अधर्म, सत् अथवा असत्। अधर्मसे आत्माके संस्कार विकृत होते हैं, पापका बन्ध होता है। धर्मसे ग्रात्म शुद्धि होती है और उसके साथ साथ पुण्यका बन्ध होता है। धर्मसे ग्रात्म शुद्धि होती है और उसके साथ साथ पुण्यका बन्ध होता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति स्वतन्त्र नहीं हो सकती। पुण्य पाप कर्मका ग्रहण होना या न होना आत्माके अध्यवसाय-परिणाम पर निर्भर है। शुभयोग तपस्या—धर्म है। भीर वही शुभयोग पुण्यका आस्रव है। अनुकम्पा , क्षमा, सराग-संयम, अल्प-शारम्भ, ग्रहप-परिग्रह, योग ऋजुता आदि आदि पुण्यबन्धके हेतु है। 'ये सत्प्रवृत्ति रूप होनेके कारण धर्म है।

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्यने शुभभावयुक्त जीवको पुण्य और अशुभभावयुक्त जीवको पाप कहा है। ग्रहिंसा आदि व्रतोंको पालन करना

४---योगः शुद्धः पुण्यास्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यासः ।

सु० कु० टी० २-५-१७ त₹वा० ६-३

शुद्धाः योगा रे यदिप यतात्मनां, स्रवन्ते शुभ कर्माणि । काञ्चननिगडांस्तान्यिप जानीयात्, हत निर्वृतिशर्माणि ॥ शा० सु० आ० भा०

१—= धर्माधर्मे। पुण्यपापलक्षणो । आ० टो० ४ अ०

२—निरवद्य करणीस्यूं पुण्य नीपजे, सावद्यस्यूं लागे पाप । न० प० पुण्य ३—पुण्यपापकर्मोपादानानृपादानयोरघ्यवसायानृरोधिस्वात् ।

प्र० वृ० प० २२

५——भग० ८-२, तत्त्वा० ६, न० प० पुण्य० ६—सुह-म्रसुहजुत्ता, पुण्णं पापं हवंति खलु जीवा । द्रव्य० सं० ३८

शुभोपयोग है। इसमें प्रवृत्त जीवके जो शुभकर्मका बन्ध होता है, वह पुण्य है। अभेदोपचारसे पुण्यके कारणभूत शुभोपयोगप्रवृत्त जीवको ही पुण्यरूप कहा गया है।

इसलिए अमुक प्रवृत्तिमें धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप होता है, यह मानना संगत नहीं। कहीं कहीं पुण्यहेतुक सद्भवृत्तियोंको भी पुण्य कहा गया है। यह कारण में कार्यका उपचार, विवक्षाकी विचित्रता अथवा सापेक्ष (गौण-मृख्य-रूप) दृष्टिकोण है। तारपर्यमें जहां पुण्य है, वहां सत्प्रवृत्तिरूप धर्म प्रवश्य होता है। इसी बातको पूर्ववर्ती प्राचार्योंने इस रूप में समझाया है कि प्रधं और काम ये पुण्यके फल हैं। इनके लिये दौड़-धूप मत करो। अधिक से अधिक धर्मका आचरण करो। क्योंकि उसके विना ये भी मिलनेवाला नहीं है।" अधर्मका फल दुर्गति है। धर्मका मुख्य फल आत्मशुद्धि—मोक्ष है। किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फलके रूप में पुण्यका बन्ध भी होता रहता है और उससे प्रनिवायंत्या अर्थ, काम आदि ग्रादि पौद्गलिक सुखं साधने की उपलब्धि भी होती रहती है। इसीलिए यह प्रसिद्ध उक्ति है—'सुखं हि जगतामेकं काम्यं धर्मेण लभ्यते'।

किन्नु बूमः फलपरिणति धर्मकलबद्गुमस्य ।। शा० सु० धर्मभावना

१—पुण्णाइं अकुब्बमाणो—पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि अकुर्वाणः । उत्त० १३-२१ एवं पुण्णपयं सोच्चा—पुण्यहेतुत्वात् पुण्यं तत् पद्यते गम्यतेऽयोऽनेनेति पदं स्थानं पुण्यपदम् । उत्त० १८

२—त्रिवर्गसंस्ताधनमन्तरेण पशोरिवाय्विफलं नरस्य । तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति, न तं विना यद् भवतोऽर्थं कामौ । सू० मु० ३-—प्राज्यं राज्यं सुभगदयितानन्दनानन्दनानां,

रम्यं रूपं सरसकविताचातुरी सुस्वरत्वम् । नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः,

महाभारतके ग्रन्तमें भी यही लिखा है।

'ग्ररे' मुजा उठाकर में चिल्ला रहा हूं परन्तु कोई भी नहीं सुनता। धर्में से ही अर्थ ग्रीर कामकी प्राप्ति होती है। तब तुम उसका आचरण क्यों नहीं करते हो ?"

योगसूत्रके अनुसार भी पुण्यकी उत्पत्ति धर्मके साथ ही होती है, यही फिलित होता है। जैसे—''धर्म' और अधर्म ये क्लेशमूल हैं। इन मूलसिहत क्लेशशियका परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हैं—जाति, श्रायु श्रीर भोग। ये दो प्रकारके हैं—सुखद श्रीर दुःखद। जिनका हेतु पुण्य होता है, वे सुखद श्रीर जिनका हेतु पाप होता है, वे दुःखद होते हैं।" इससे फिलित यही होता है कि महर्षि पतञ्जलोने भी पुण्य पापकी स्वतन्त्र उत्पत्ति नहीं मानी है। जैन-विचारोंके साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं ग्राता।

तुलनाके लिए देखें---

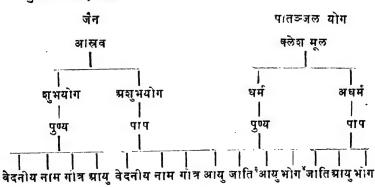

१--- ऊर्ध्वबाहुविरोम्येष, न च किश्चच्छृणोति माम्। धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मे: कि न सेब्यते।।

२—सित मूले तद् विपाको जात्यायुर्भोगाः । पा० यो० २-१३ ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् । पा० यो० २-१४ ३—जाति—जैन-परिभाषाम नामकर्मकी एक प्रकृति ४ भोग—वेदनीय

कुन्दकुन्दाचार्यने शुद्ध-दृष्टिकी अपेक्षा प्रतिक्रमण—आत्मालोचन, प्रायिश्चित्त को पुण्यबन्धका हेतु होने के कारण विष कहा है। आचार्य भिक्षुने कहा है— "पुण्य की इच्छा करने से पापका बंध होता है।" आगम कहते हैं— 'इहलोक', परलोक, पूजा-श्लाघा आदिके लिए धर्म मत करो, केवल आत्मशुद्धिके लिए करो।" यही बात वेदान्तके आचार्योंने कही है कि मोक्षार्थी को काम्य और निषद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए।" क्योंकि भ्रात्म-साधकका लक्ष्य मोक्ष होता है और पुण्य संसार-भ्रमणके हेतु है। भगवान् महावीरने कहा हैं— 'पुन्य' और पाप इन दोनोंके क्षयसे मुक्ति मिलती हैं।" "जीव कहा हैं— 'पुन्य' और पाप इन दोनोंके क्षयसे मुक्ति मिलती हैं।" गीता भी यही कहती ह— 'बुद्धमान्" सुकृत और दुष्कृत दोनोंको छोड़ देता है।"

१—यत्र प्रतिक्रमणमेव विषप्रणीतं, तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कृतः स्यात् । तत् कि प्रमौद्यति जनः प्रयतन्नधोऽघः, कि नोध्वंमूर्ध्वमधिरोहति निःप्रमादः।। स० सा० ३० मोक्षाधिकार

२—पुण्य तणी वांछां कियां, लागैंछै एकांत पाय । न० प० ५२ ३—नो इह लोग्गट्टयाए तव महिट्टिज्जा,

नो परलोग्गट्टयाए तव महिट्ठिज्जा। नो कित्तीवण्णसद्दसि लोगट्टयाए तव महिट्ठिज्जा,

नम्नत्थनिज्जरहुयाए तव महिद्विज्जा। दशवे • ९-४

४—मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः। ..........

काम्यानि—स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि-नरकाद्य-निष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । वे० सा०पृ० ४

५-उत्त० २१-२४

६---उत्त० १०

७—बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। गीता २-५०

"म्रास्तव', संसारका हेतु है और सम्बर मोक्षका, जैनी दृष्टिका बस यही सार है।" अभयदेवसूरिने स्थानाङ्गकी टीकामें 'आस्रव' बन्ध, पुण्य और पाप' को संसार-भ्रमणके हेतु कहा है। आचार्य भिक्षुने इसे यों समभाया है कि "पुण्य से भोग मिलते हैं, जो पुण्यकी इच्छा करता है वह भोगोंकी इच्छा करता है। भोगकी इच्छा से संसार बढता है।"

इसका निगमन यों करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था—पूर्ण समाधि-दशासे पूर्व सत्प्रवृत्तिके साथ पुण्यबन्ध अनिवार्य रूपसे होता है। फिर भी पुण्यकी इच्छासे कोई भी सत्प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सत्प्रवृत्तिका लक्ष्य होना चाहिए—मोश्र—आत्म-विकास। भारतीय दशंगोंका वही चरम लक्ष्य है। लौकिक प्रभ्युदय धर्मका आनुषङ्क्तिक फल है—धर्मके साथ अपने आप फलनेवाला है। यह शाश्वितिक या चरम लक्ष्य नहीं है। इसी सिद्धान्तको लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आक्षेप करते हैं कि उन्होंने लौकिक अभ्युदयकी नितान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थमें बात यह नहीं है। उपरकी पंक्तियोंका विवेचन धार्मिक दृष्टिकोणका है, लौकिक वृत्तियोंमें रहनेवाले अभ्युदयकी सर्वथा उपेक्षा कर ही कसे सकते हैं। हां, फिर भी भारतीय एकान्त

१—आस्रवो बन्बहेतुः स्यात् सम्वरो मोक्षकारणम् । इतीयमाईती दृष्टिरन्यत् सर्वं प्रपञ्चनम् ॥

२---आस्रवो बन्धो वा बन्धद्वारायाते च पुण्य पापे, मुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि । स्था० टी० ९ स्था०

३--- जिण पुण्य तणी वांछा करी, तिण वांछ्या काम ने भोग। संसार बर्ध काम भोग स्यूं, पामै जन्म-मरणमें सोग।।

न॰ प० पुण्य ६०

भौतिकतासे बहुत बचे हैं। उन्होंने प्रेय अरे श्रेयको एक नहीं माना। अभ्युदयको ही सब कुछ माननेवाले भौतिकवादियोंने युगको कितना जटिल बना दिया, इसे कौन अनुभव नहीं करता:

## धर्म और लोकधमे

प्राचीन जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्यमें धर्म शब्द ध्रनेक अथों में व्यवहृत हुआ है। इससे दो बातें हमारे सामने आती हैं, पहली धर्मशब्दकी लोकप्रियता, दूसरी उसकी व्यापकता। जो कोई अच्छी वस्तु जान पड़ी, प्रिय लगी, उसीका नाम धर्म रक्खा गया। ऐसी मनोवृत्ति ग्राज भी है। ग्रथवा यों समझना चाहिए कि उसे ध्रपनी व्यापक शक्तिके द्वारा ग्रनेक अथों में प्रयुक्त होनेका अवसर मिला। कुछ भी हो, इससे सही ग्रथं समझने में बड़ी कठिनाई होती है। धर्म शब्द संस्कृतिकी 'घृंन् धारणे' धातुसे वना है। कहा भी है—'धारणान् धर्म उच्यते'। वैदिक साहित्यमें प्रकृति के ईश्वर तथा सृष्टिके अखण्ड नियमों के लिए धर्मशब्दका प्रयोग हुग्ना है। ऋग्वेदमें पृथ्वीको 'धर्मणा धृता' कहा गया है।

साम्प्रदायिक मतवाद, गृहस्थके रीति-रिवाज, समाज और राज्यके नियमों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके लिए गीतारहस्यैके पृष्ठ ६४ से ६६ तकका विवेचन मननीय है।

१---अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुर्तंव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते ।।

कठो० १-२-१

२ — ऋग्० पृथ्वी सूक्त

३—िन्तिय व्यवहारमें 'धमं' शब्दका उपयोग केवल ''पारलीकिक सुखका मागं'' इसी अर्थमें किया जाता है। जब हम किसीसे प्रश्न करते हैं कि ''तेरा

सामाजिक राजनीतिक साहित्यमें श्रदालतके लिए धर्मासन, न्यायाधीशके लिए धर्मस्थ श्रीर धर्माध्यक्ष, न्यायिषयके लिए धार्मिक, वर्णाश्रम व्यवस्थालके पालनेके लिए धर्मीका प्रयोग होता था।

कौन-सा धर्म है ?" तब उससे हमारे पूछनेका यही हेतू होता है कि त अपने पारलोकिक कल्याणके लिए किस मार्ग—वैदिक, बौद्ध, जैन, ईसाई, महम्मदी या पारसी-से चलता है; श्रौर वह हमारे प्रश्नके अनुसार ही उत्तर देता है। इसी तरह स्वर्ग प्राप्तिके लिए साधनभूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयोंकी मीमांसा करते समय 'अथातो धर्म-जिज्ञासा" ग्रादि धर्मसूत्रोंमें भी धर्मशब्दका यही अर्थ लिया गया है। परन्तु, 'धर्म' शब्दका इतना ही संकूचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राजधर्म, प्रजाधर्म, देशधर्म, जातिधर्म, कुलधर्म, मित्रधर्म इत्यादि सांसारिक नीति-बन्धनोंको भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्दके इन दो अर्थोंको यदि प्यक् करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्मको 'मोक्षधर्म' ग्रथवा सिर्फ 'मोक्ष' ग्रौर व्यावहारिक धर्म ग्रथवा केवल नीतिको केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्विध पुरुषार्थींकी गणना करते समय हम लोग "धर्म, ग्रर्थ, काम, मोक्ष," कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्ममें ही यदि मोक्षका समावेश हो जाता तो अन्तमें मोक्षको पृथक् पुरुषार्थ बतलानेकी ग्रावश्यकता न रहती; अर्थात् यह कहना एडता है कि 'धर्म' पदसे इस स्थान पर संसारके सैंकड़ों नीति धर्म ही शास्त्रकारोंके ग्रभिप्रेत हैं। इन्हींको हम लोग ग्राज कल कर्त्तव्यकर्म, 'नीति, नीतिधर्म ग्रयवा सदाचरण कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत ग्रन्थोंमें 'नीति' अथवा 'नीतिशास्त्र' शब्दोंका उपयोग विशेष करके राजनीति ही के लिए किया जाता है, इसिलिए पुराने जमानेमें कर्त्तव्यकर्म अथवा सदाचारके स्थानांग सूत्रमें बताया है कि ''परिणाम', स्वभाव, शक्ति और धर्म ये एकार्यक हैं।'' तथा इसके दसवें स्थानमें दस प्रकारके धर्म बतलाये हैं। वहां भी धर्मके लनेकार्थक प्रयोग हैं। देखो परिशिष्ट संख्या १ में ७ वें प्रकाशके २९ वें सूत्रका टिप्पण।

#### १-स्था० ९ स्था०

सामान्य विवेचनको 'नोति प्रवचन न कह कर 'धर्मप्रवचन' कहा करते थे। परन्तु 'नीति' और 'धर्म' दो शब्दोंका यह पारिभाषिक भेद सभी संस्कृत प्रन्थों मेनहीं माना गया है। इसलिए हमने भी इस प्रन्थमें 'नीति' 'कर्त्तव्य' भोर 'धर्म' शब्दोंका उपयोग एकही अर्थमें किया है; और मोक्षका विचार जिस स्थान पर करना है, उस प्रकरणके 'ग्रध्यात्म' और 'भिक्तमार्ग' ये स्वतंत्र नाम रखे हैं। महाभारतमें धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; धीर जिस स्थानमें कहा गया है कि "किसीको कोई काम करना धर्म-सगत है" उस स्थानमें धर्म शब्दसे कर्त्तव्यशास्त्र अथवा तत्कालीन समाज-व्यवस्था-शास्त्र ही का प्रथं पाया जाता है, तथा जिस स्थानमें पारलीकिक कल्याणके मार्ग बतलानेका प्रसंग आया है उस स्थान पर, अर्थात् शान्तिपर्वके उत्तरार्धमें 'मोक्षधमं' इस विशिष्टशब्दकी योजना की गईं है। इसी तरह मन्वादि स्मृति-ग्रन्थोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्रके विशिष्ट कर्मों ग्रर्थात् चारों वर्णोंके कर्मोंका वर्णन करते समय केवल धर्म शब्दका ही अनेक स्थानों पर कई वार उपयोग किया गया है। भीर भगवद्गीतामें भी जब भगवान् अर्जुनसे यह कह कर लड़नेके लिये कहते हैं कि "स्वधर्ममिपिचाऽवेक्ष्यः" (गी० २-३१) तब, और इसके बाद ''स्वधर्मे निधनं श्रेय:, परधर्मोभयावहः'' (गी० ३-३५) इस स्थान रर भी, 'धर्म' शब्द ''इसलोकके—चातुर्वर्ण्यके धर्म'' के ग्रथंमें ही प्रयुक्त

## [ 49 ]

जैन सूत्रोंमें 'मैंथुनधर्म'', 'ग्रामधर्म'र (शब्दादि विषय), साधुधर्म', पापप्रमें श्रादि प्रयोग भी मिलते हैं।

३ — संधए साहुधम्मं च, पात्रधम्मं णिराकरे। " पापं पापोपादानकारणं धर्मं प्राण्युपमर्देन प्रवृत्तं निराकुर्यात्। सू० क्व० १-११-३५

हुमा है। पुराने जमानेके ऋषियोंने श्रम-विभागरूप चातूर्वंण्यं संस्था इसलिए चलाई थी कि समाजके सब व्यवहार सरलतासे होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्तिया वर्गपर ही सारा बोझ न पडने पावे समाजका सभी दिशाओंसे संरक्षण और पोषण भली-भांति होता रहे। यह बात भिन्न हैं कि कुछ समयके बाद चारों वर्णोंके लोग केवल जातिम।त्रोपजीवी हो गये, अर्थात् सच्चे स्वकर्मको भूल कर वे केवल नामधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शद्र हो गये। इसमें सन्देह नहीं कि ग्रारम्भमें यह ब्यवस्था समाज घारणार्थ ही की गई थी; और यदि चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण ग्रपना धर्म अर्थात् कर्त्तव्य छोड दे; अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय भौर उसकी स्थान-पूर्ति दूसरे लोगोंसे न की जाय तो कुल समाज उतना ही पंगु होकर धीरे-धीरे नष्ट भी होने लग जाता है ग्रथवा वह निकृष्ट ग्रवस्थामें तो अवश्य ही पहुंच जाता हैं। यद्यपि यह बात सच है कि यूरोपमें ऐसे अनेक समाज हैं जिनका ग्रभ्युदय चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थाके बिना ही हुन्ना है; तथापि स्मरण रहे कि उन देशोंमें चातुर्वर्ण्य-व्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वर्णोंके सब धर्म , ज्ञातिरूपसे नहीं तो गुण विभागरूप ही से नागृत

१---मेहुणधम्माओ विरया। अ० २-१

२ — गामधम्मा इइ मे ग्रणुस्सुयं। ग्रामधर्मा शब्दादिविषया मैथुनरूपा वा। सू० कृ० १-११-२५

मनुस्मृतिमें कहा गया है कि—''जातिधर्म', जानपदधर्म, श्रेग्रीधर्म— वैदय आदिके धर्म तथा कुल धर्मोंको देखकर धर्मात्मा राजा ग्रपने धर्मकी व्यवस्था करे।" ये धर्म उन धर्मोंसे भिन्न हैं, जिनका स्वरूप अध्याय

१--मनु० ८-४१

२--धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचिमिन्द्रियनिग्रहः । धीविद्या सत्यमकोघो, दशकं धर्मलक्षणम् ॥
................................... यान्ति परमां गतिम ।

अवश्य रहते हैं। सारांश, जब हम धर्म शब्दका उपयोग व्यावहारिक दृष्टिसे करते हैं तब हम यही देखा करते हैं, िक सब समाजका धारण और पोषण कैसे होता है ? मनुने कहा है—''असुखोदकं'' अर्थात् जिसका परिणाम दु:खकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए (मनु० ४-१७६) और शान्तिपर्वके सत्यानृताध्याय (शां० १०९-१२) में धर्म अधर्मका विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्णपर्वमें भी श्री कृष्ण कहते हैं:—

धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः । यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स धर्मे इति निश्चयः ।।

''घमंशब्द घृ (=घारण करना) धातुसे बना है। घमंसे सब प्रजा बंघी हुई है। यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजाका) धारण होता है वही धमं है" (मभा० कर्ण० ६९-५९)

यदि यह धर्म छूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाजके सारे बन्धन भी टूट गये; श्रोर यदि समाजके बन्धन टूटे, तो आकर्षण शक्तिके बिना आकाशमें सूर्यादि ग्रहमालाओं की जो दशा होती है; अथवा समुद्रमें मल्लाहके बिना नावको जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाजकी भी हो जाती है। (गी० र० पृ० ६४-६६) ६-९२-९३ तथा १० -६३ में बताया गया है। यहां घर्मका अर्थ रीति-रिवाज है और वहां घर्मका अर्थ है परम-पदकी प्राप्तिके साधन । दर्शनशास्त्रमें "जोर जिसका स्वभाव है, वह उसका घर्म है।" सहभावी पर्यायका नाम घर्म है।" "घर्म अौर घर्मीमें अत्यन्त भेद नहीं होता।" इसप्रकार स्वभाव और पर्यायके अर्थमें वह प्रयुज्यमान है। मोक्ष—आत्मशुद्धिके साधनभूत अहिंसा आदि चारित्र्य को तो घर्म कहा ही जाता है। इस प्रकार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण धर्म-शब्द इतना जटिल बन गया है कि कहां किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, यह निर्णय करना सुलभ नहीं रहा। इसी लिए धार्मिकों में बड़ी भारी खीं चातान चलती है।

'यह समस्या कैसे सुलझ सकती हैं' इस पर भी हमें कुछ विचार करना चाहिए। धर्मका व्यवहार जिन अनेक अर्थों में हुन्ना है, उन सबका वर्गीकरण किया जाय तो दो अर्थ बनते हैं — लोक — संसार और मोक्ष। जो आत्म-विकासका साधन है, वह मोक्षधर्म — ग्रात्मधर्म है और शेष जितने धर्म हैं,

१—अहंसा सत्यमस्तेयं, शौचिमिन्द्रियनिग्रहः।

एते सामासिकं धर्मं, चातुर्वर्ण्येऽब्रबीन्मनुः।।

२—यो यस्य स्वभावः, स तस्य धर्मः। सू० क्र० टी० १-९

३—धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्च पर्यायाः। स्था० टी० २-१

४—न धर्मधिमित्वमतीव भेदे। ग्रन्य० व्यव० ७

५—दुविहे धरमे पण्णत्ते—तं जहा-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव।

स्था० २ स्था०

धम्मं सरणं गछामि (बौढ) ग्रहिसा सत्यमस्तेयं, त्यागो मिथुनवर्जनम् । पंचस्वेतेषु धर्मेषु, सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ।। (वैदिक)

वह सब लोकधर्म — ब्यावहारिक धर्म हैं। गम्य-धर्म, पशु-धर्म, देशधर्म, राज्य-धर्म, पुरवरधर्म, ग्रामधर्म, गणधर्म, गोष्ठीधर्म, राजधर्म आदि आदि लीकिक धर्म हैं। कुषावचिनक धर्मको भी आचार्योंने लौकिक धर्मके समान ही कहा है। आरम्भ और परिग्रहयुक्त धर्म कुप्रावचिनक है। इन दोनों

१---गम्मपसुदेसरञ्जे, पुरवरगामगणगाद्विराईएां।

सावज्जो उ कुतित्थिय, धम्मो न जिणेहिं उ पसत्थो ।।

तत्र गम्यधर्मी यथा दक्षिणापथे मातुलदुहिता गम्या, उत्तरापथे पुन-रगम्यैव। एवं भक्ष्याभक्ष्ये पेयापेये विभाषा कर्तव्येति। पशुधर्मी मात्रादि-गमनलक्षणः। देशधर्मो देशाचारः। स च प्रतिनियत एव नेपध्यादिलिङ्ग भेद इति । राज्यधर्मः प्रतिराज्यं भिन्नः । स च करादिः । पुरवरधर्मः प्रतिपुरवरं भिन्नः । क्वचित् किञ्चिद् विशिष्टोऽपि पौरभाषाप्रतिपादनादि-लक्षणः । स द्वितीया योषिद् गेहान्तरं गच्छतीत्यादिलक्षणो वा । ग्रामधर्मः प्रतिग्रामं भिन्न:। गणधरधर्मो मल्लादिगणव्यवस्था, यथा समपादपातेन विषमग्रह इत्यादिः। गोष्ठीधर्मो गोष्ठीव्यवस्था। इह च समवयः समुदय-गोष्ठी तद्व्यवस्था वसन्तादावेव कर्तव्यमित्यादिलक्षणा। राजधर्मो दुष्टेतर-निग्रहपरिपालनादिरिति । भावधर्मता चास्य गम्यादीनाम्—विवक्षया भावरूपत्वाद् द्रव्यपर्यायत्वाद् वा तस्यैव च द्रव्यानपेक्षस्य विवक्षितत्वात् लोकिकैवी भावधर्मत्वेनेष्टत्वात्। देशराज्यादिभेदश्चैकदेश एवानेकराज्य-संभव इत्येवं सुधिया भाव्यम । इत्युक्तो लौकिकः । दशवै० नि० १ म्र० २-क्रप्रावचिनक उच्यते-प्रसाविप सावद्यप्रायो लौकिक कल्प एव । यत बाह (सावज्जो उ इत्यादि) म्रवद्यं पापं सहावद्येन सावद्य:। तु शब्दस्त्वे-वकारार्थ:। स चावधारणे। सावद्य एव कः ? कुतीर्थिकधर्मश्चरक-परिव्राजकादि धमं इत्यादि । कुत एतदित्याह—न जिनैरहीद्भस्तु शब्दादन्यैश्च प्रेक्षापूर्वकारिभिः प्रशंसितः स्तुतः सारमभपरिग्रहत्वात् । दशवै० १ नि० ३९, ४०, ४१

प्रकारके लौकिक और कुप्रावचिनक धर्मोंकी अरिहन्त ग्रथवा बुद्धिमान् पुरुष प्रशंसा नहीं करते। कारण कि ये दोनों सावद्य हैं—ग्रशुभ-कर्म-बन्धनयुक्त हैं। (१) लोकोत्तर धर्म वह हैं, जो मोक्षक।—आत्मशुद्धिका साधन हो। मोक्षके साधन कई प्रकारके विणित किये गये हैं—(२) सम्वर, निर्जरा ग्रथवा श्रुत ग्रीर चारित्र, (४) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रीर अपरिग्रह, (१०) शान्ति, मुक्ति, आजंव, मार्दव, लाधव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य।

दोनों प्रकारके धर्म प्राणीवर्गके आश्रित रहते हैं। फिर भी उनका भेद समझनेके लिए आचार्यवरने कसौटीके रूपमें तीन बातें रखी हैं।

१---- झात्मशुद्धिहेतुकता, २---अपरिवर्तनीय-स्वरूपता, ३--सर्व-सावारणता ।

ये (तीन बात) जिसमें हो, वह मोक्ष घर्म है और जिसमें यह न निले, वह लोकधर्म है। अहिंसा आदि आत्मकल्याण के लिए ग्रौर समाजनीति, राज-नीति आदि लोक-व्यवस्थाके लिए।

अहिंसा आदिका स्वरूप अपरिवर्तनीय है और समाजनीति, राजनीतिका स्वरूप परिवर्तनीय। लोकमान्य तिलकने इस पर बड़ा मार्मिक विवेचन किया है—''ज्यों-ज्यों' समय बदलता जाता है, त्यों-त्यों ज्यावहारिक धर्ममें भी परिवर्तन होता जाता है।

१--इच्चिद्यार्इ पंचमहव्वयाद अत्तिहियट्टयाए उपसंपिजत्तागां विहराभि । दशवै० ४

२-पा० यो० २-३०। ३१

३--गी० र• प्०४७

४---अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे। अन्ये कलियुगे नृणां, युगह्व सानुरूपतः।।

कृत, त्रेता, द्वापर, ग्रीर कलिके धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। महाभारत १२२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकालमें स्त्रियोंके लिए विवाहकी मर्यादा नहीं थी। वे इस विषयमें स्वतन्त्र ग्रीर अनावृत थी। परन्तू जब इस आचरणका बुरा परिणाम दीख पड़ा, तब श्वेतकेतुने विवाहकी मर्यादा स्था-पित कर दी और मदिरापान का निषेध भी पहले पहल शकाचार्यने ही किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे. उस समय के धर्म. अधर्मका तथा उसके बादके धर्म, अधर्मका निर्णय भिन्न भिन्न रीतिसे किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म श्रागे बदल जाय तो उसके साथ भविष्यकालके धर्म अधर्मका विवेचन भी भिन्न रीतिसे किया जायगा। कालमानके अनुसार देशाचार कुलाचार और जातिधर्मका भी विचार करना पड्ता है। क्योंकि आचार ही सब धर्मोंकी तथापि आचारोंमें भी बहुत भिन्नता हुम्रा करती है। पितामह भीष्म कहते हैं- 'ऐसा प्राचार' नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगोंका हित-कारक हो। यदि किसी एक आचारको स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बढकर मिलता है। यदि इस दूसरेको स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे आचारका विरोध करता है।' जब आचारोंमें ऐसी भिन्नता हो जाय तब भीष्म पितामहके कथनके अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार दृष्टिसे विचार करना चाहिए।"

महात्मा टालस्टायने भी कहा है-- "समाज के जीवनके आदर्श, जिनके

तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपरं वाधते पुनः ॥

१---निह सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्प्रवर्तते ।

महा० भा० शां० प० २५६-१७। १८

अनुसार मनुष्योंके सारे काम-काज होते हैं, बदलते रहते हैं और उन्हींके साथ साथ मानव-जीवनका व्यवस्थाकमं भी बदलता रहता है।"

अहिंसा म्रादि सर्व-साधारण है—सब जगह सबके लिए समान है—एक है। समाजनीति, राजनीति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष-धर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए एक है और लोकधर्मका स्वरूप इसके विपरीत है।

### अहिंसा और द्यादान

'अहिसा ही आत्मधर्म है' यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्थवाद। आचार्योंने बताया है कि ''सत्य' आदि जितने ब्रत हैं, वे सब अहिंसाकी सुरक्षाके लिए हैं।" काव्यकी भाषामें "अहिसा धान है, सत्य ग्रादि उसकी रक्षा करनेवाली बाड़े हैं।" "अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रक्षा के लिए सेतु हैं।" सार यही है कि दूसरे सभी ब्रत ग्रहिसाके ही पहलू हैं।

मोक्षधर्मकी कोटिमें वे ही व्रत आते हैं, जो अहिंसाकी कसौटीपर खरे उतरते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थमें दया और दान (उपकार इन्हींके ग्रन्तर्गत है) ये दोनों इसी कसौटीपर परखे गये हैं। धर्म-शब्दकी भांति दया-दान शब्द भी बड़े व्यापक हो चले हैं पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैं, जो अहिंसाके पोषक हों — म्रहिंसामय हों। तत्त्व-दृष्टिसे देखा जाय तो अहिंसा, दया और

१—एक्कं चिय एक्कवयं, निह्टिं जिणवरेहिं सब्वेहि ।

पाणाइवायिवरमण—सब्वासत्तस्स रक्ख्ट्ठा ।। पं॰ सं॰ द्वार

अहिंसैषा मता मुख्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी ।

एतत्संरक्षणार्थं च, न्याय्यं सत्यादिपालनम् ।। हा॰ अ॰

२—अहिंसा शस्यसंरक्षणे वृत्तिकल्पत्वात् सत्यादिष्रतानाम् । हा॰ अ॰ १६।५

३—अहिंसापयसः पालि—भूतान्यन्यक्रतानि यत् । यो॰ शा॰ २ प्र॰

दान ये तीनों एकार्थंक शब्द हैं। ग्रथवा यों किहये कि तात्पर्यार्थं में तीनों एक हैं। इस विचारकी पुष्टिके लिए जैन और जैनेतर साहित्यका ग्रभिप्राय जानना आवश्यक है। भगवान् महावीरने कहा है—'प्राणीमात्र' के प्रति संयम रखना अहिंसा है।'' महात्मा बुद्धने कहा है—'त्रस' और स्थावर सबकी घात न करना अहिंसा है, वही ग्रायंता है।'' व्यासने कहा है—''सब' प्रकारसे सदा सब जीवोंका ग्रकुशल न करना ग्रहिंसा है।'' गीतामें कहा है—''प्राणीमात्र' को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है।'' महात्मा गांधीने लिखा है—''अहिंसा' के माने सूक्ष्म वस्तुओंसे लेकर मनुष्य तक सभी जीवोंके प्रति समभाव।'' सभी व्याख्याकारोंका सार यह है—ग्रसंयम, विषमभाव, अभिद्रोह ग्रौर कलेश हिंसा है; संयम, समभाव, अनिभद्रोह और अक्लेश अहिंसा है। हिंसा ग्रात्म-मालिन्यका साधन है इसलिए वह संसार है और अहिंसा आतम-गृद्धिका साधन है इसलिए वह मोक्ष है।

शाब्दिक मीमांसा करें तो अहिंसा निषेधात्मक है, किन्तु तात्पर्यार्थमें वह उभयरूप है—विधिनिषेधात्मक है। बुराइयोंसे बचाव करना—ग्रसत्प्रवृत्ति न करना यह निषेध है। स्वाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयोंसे बचनेकी प्रेरणा देना, मानसिक वाचिक कायिक सत्प्रवृत्तियां, प्राणीमात्रके साथ बन्धुत्व भावना, आत्मशुद्धिका सहयोग या सेवा श्रादिका आचरण करना यह विधि है। शाब्दिक अपेक्षासे विधिरूप ग्राहिसाको दया तथा कई प्रवृत्तियोंको

१-अहिंसा निजणा दिट्ठा-सन्वभूएसु संजमो।

२-म्रहिंसा सञ्वपाणानां अरियोत्ति पञ्वुच्च इ।

३-तत्राहिसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः।

४---कर्मणा, मनसा, वाचा, सवभूतेषु सर्वदा।

अक्लेशजननं प्रोक्ता, अहिंसा परमर्पिभि: ।।

५-मं० प्र० पृष्ठ ८१

दान भी और निषेधरूप अहिंसाको अहिंसा कहा जाता है। बहुधा पूछा जाता है—किसी मरतेको बचाना, दीन-दुःखीकी सहायता करना धर्म है या नहीं ? इसका थोड़े में उत्तर यह है कि जिन प्रवृत्तियों में बचाना, सहायता करना आदि आदि कुछ भी हों, सूक्ष्म हिंसा तकका ग्रनुमोदन न हो, रागद्धेष की परिणित न हो, एक शब्द में—यह प्रवृत्तियां अहिंसात्मक हों तो वे धर्म हैं, नहीं तो नहीं। ग्रहिंसाको बचानेसे, रक्षासे, सहयोगसे विरोध नहीं, उसका विरोध हिंसासे, रागद्धेषात्मक परिणितसे हैं। उसका जीवन या मृत्युसे सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवृत्तियों से हैं।

### अहिंसा और द्या की एकता

प्रश्नव्याकरण सूत्रमें अहिंसा को दया कहा है। इसका टीकाकारने अथ किया है—'देहि-रक्षा'यानी जीवोंकी रक्षा। इसी प्रकरणमें आगे कहा गया है— साधुत्रस-स्थावर सब जीवोंकी दयाके लिए, ग्रहिसाके लिए (हिंसा टालनेके लिए) ऐसा ग्राहार ले, जिसमें उसके निमित्त किसी प्रकारकी हिंसा न हुई हो।"

धर्म-संग्रहमें लिखा है—''अनुकम्पा'-कृपा और दया ये सब एकार्थक हैं।'' धर्मरत्नप्रकरणमें बताया है कि ''धर्म' का मूल दया है ग्रीर सब अनुष्ठान उसका श्रनुचारी है।'' दया क्या है, इसकी ब्याख्यामें आचारांग'

१-प्रश्न० व्या० १ सं०

२ — अनुकम्पाकृपा। यथा सर्वे एव सत्त्वासुखाधिनो दुःखप्रहाणाधिनइच ततो नैषामल्पापि पीडामया कार्येति । धर्म० सं० ग्राधि० २

३---मूलं धम्मस्स दया, तयणुगयं सब्बमेवऽनृहाणं। मूलमाद्यकारग्णं धर्मस्य उक्तनिरुक्तस्य दया-प्राणिरक्षा।

४—यदुक्त श्री आचारांगसूत्रे— "सब्वेपाणा जयं चरे जयं चिट्टे,

सूत्रका उद्धरण देते हुए कहा है— "प्राणी-मात्रकी हिंसा न करना यही दया एवं प्राणी रक्षा है क्योंकि सब घमों में अहिंसा ही मुख्य है। जिसका चलना-फिरना उठना-बैठना, सोना, खाना-पीना, बोलना ग्रादि ग्रहिंसात्मक हैं, उसके पाप कर्मका बन्ध नहीं होता। " द्यालु कौन हैं? इसके उत्तरमें लिखा है— स्वल्प हिंसाका भी विपाक बड़ा दारुण होता है, यह जानकर जो जीव-वधमें प्रवृत्त नहीं होता, वही दयालु है।"

उद्धरण यद्यपि लम्बा हो चुका है फिर भी इसमें अहिंसा और दयाकी एकताका प्रतिपादन बड़ा सुन्दर और मार्मिक हुआ है। इसलिए इसका लोभसंवरण नहीं किया जा सका। स्मृतिकारों के शब्दों में भी दोनों का ऐक्य है — "जैसे निजको अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे हो दूसरों को भी अपने प्राण प्रिय हैं, इसलिए अपने और पराये सुख-दु: खको समान समक्त कर प्राणीमात्रकी दया करनी चाहिए।" इसी बातको आचार्य हेमचन्द्र दूसरे शब्दों में कहते हैं — "ज्यों निजको सुख प्रिय और दु: ख अप्रिय है, ठीक त्यों ही दूसरों को भी सुख प्रिय और दु: ख अप्रिय हैं, यह समझकर विवेकी मनुष्य किसी की भी हिंसा न करे।" स्मृतिकारके शब्दों में जो तत्व 'दयां कुर्वीत' इस वाक्यां शमें प्रकट हुआ हैं, वही तत्व आचार्य हेमचन्द्रके शब्दों में 'हिंसां नाचरेत्' इस वाक्यां श

जयमासे जयं सये। जयं भुंजंतो भासंतो पावकम्मं न बंधइ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*दयालुः दयाशीलः। स हि किल स्वल्पस्यापि जीववधस्य \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*दारुणविपाकमवबुध्यमानो न जीववधे प्रवतंते। धर्मे० प्र०

१---प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा, भूतानामपि ते तथा । आत्मीपम्येन भूतानां, दयां कुर्वीत मानवः ।।

२---आत्मवत्सर्वभूतेषु, सुखदु:खे प्रियाप्रिये । चिन्तयन्नात्मनो निष्ठां, हिसामन्यस्य नाचरेत् ॥

द्वारा प्रकट होता है।

भगवान् महावीरकी दृष्टिमें मोक्षमागंके निरूपणमें अहिसाविजत दयाके लिए कोई स्थान ही नहीं था और दूसरी ओर देखा जाय तो अहिसामें पूर्व, पिरचम और मध्यमें—सब जगह दया ही दया भरी पड़ी है। हिसा न करनेका आधार है—स्व और परका ग्रनिष्ट—स्वका ग्रनिष्ट—आत्माका पतन ग्रीर परका अनिष्ट—ग्राण-वियोग। अहिसामें दोनोंकी दया एवं रक्षा है, स्वदया—ग्रपना पतन नहीं होता और पर दया—परका प्राण-वियोग नहीं होता। कुछ गहराईमें जायें तो हिसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे अपनी ग्रात्माका पतन होता है और अहिसा इसलिए आदरणीय है कि उससे अपनी ग्रात्माका कल्याण होता है। जैन-दृष्टिके अनुसार यह भाव-हिसा और भाव-ग्रहिसाका स्वरूप है।

अपनी राग-द्रेषयुक्त असंयममय प्रवृत्तियोंसे दूसरोंको सुख मिल जाये,
उससे कोई व्यक्ति ग्रहिंसक नहीं बनता और अपनी राग-द्रेषमुक्त संयममय
प्रवृत्तियोंसे किसीको कष्ट भी हो जाये तो उससे कोई व्यक्ति हिंसक नहीं
बनता। इसलिए मोक्षमागंकी मीमांसामें दया वही है, जो ग्रहिंसाके साथसाथ चले ग्रथवा अहिंसात्मक होकर बाहर निकल आये। इसीलिए कहा
है—''जो अहिंसा' है, वह अनुकम्पा है।" ''मृनि' प्राणीमात्रकी दया पालने
के लिए ग्राहार करे।" जो मुनि ग्रपने धर्मका पालन नहीं करता। वह
छ:कायका हिंसक है। इसको शास्त्रकारोंने 'छकाय' निरणुकंपा' इस

१--- प्रहिंसा सानुकम्पा च । प्रश्न० व्या० टी० १ सं०

अन्तं पानं खाद्यं, लेह्यं नाश्नाति यो विभावयाम् । म च रात्रिभृक्तिविरतः, स्त्वेष्त्रनुकम्पमानमनाः ॥

२--- उत्त० २६-३३

३-अन् द्वा०

वाक्यसे कहा है। यहां अनुकम्पा ग्रीर अहिंसाकी पूर्ण एकता है। कारण कि मृतिधर्म सर्वथ। ग्रहिसात्मक होता है। "मृति भूतमात्र पर दया करता हुआ बैठा रहे और सोवे।" भगवतीसूत्रमें अनुकम्पाका विस्तार करते हुए जो कहा है—"प्राणीमात्र को दु:ख न देना, शोक उत्पन्न न करना, न रुलाना, अश्रुपात न करवाना, ताड़ना-तर्जना न देना" उससे दयाकी अहिंसात्मकता स्वयं सिद्ध होती है। "दया, संयम, लज्जा, जुगुप्सा, ग्रछलना, तितिक्षा, ग्रहिंसा और ह्वी ये सब एकार्थक है।" "धर्मका मूल ग्रहिंसा है क्योंकि वह दयामय प्रवृत्तिरूप होता है।" इसमें भी ग्रहिंसा और दयाकी अभिन्नताका प्रतिपादन किया गया है।

## अहिंसा और दान की एकता

"सब दानों में श्रभय-दान श्रेष्ठ है।" गहमाली मुनि संयति राजासे कहते हैं—"राजनः तुझे श्रभय है! तूभी जीवों को अभय दे—उनकी हिंसा मत कर।" आचार्य भिक्षुने अभय-दानकी व्याख्या करते हुए बताया है कि "मनसा"-वाचा-कर्मणा, कृत-कारित-अनुमितसे छःकायके जीवों को भय न

१ दयाहिगारी भूएसु ग्रास चिट्ठ सएहिवा। दशवं ०

२ भग० श०७ उ०६

३ दयाय संजमे लज्जा,दुर्गुंच्छा अच्छलणादिय । तितिक्खाय म्रहिसाय, हिरीत्ति एगद्विया पदा ।। उत्त० नि० ३ अ०

४ धर्मः पूर्णदयामयप्रवृत्तिरूपत्वादिंहसामूलः । उत्त० वृ० १ । ११

५—दाणाण सेट्ठं ग्रभयप्पयाणं। सू० कृ० १-६

६-अभओ पत्थि वा तुज्झं, ग्रभयदाया भवाहि य \*\*\* जीवानामभयदानं देहि - जीवानां हिंसा मा कुवित्यर्थः। उत्त० १८-११

७—त्रिविधे २ छकायजीवांने, भय न उपजावे ताम । यो अभयदान कह्यो अरिहंता, ते पिणछै दया रो नाम ।। द० भ० ९-४

उपजाना, यह अभयदान है और इसीका नाम दया है।" पद्मपुराणके गो-ज्याघ्न संवादमें इस विषय पर भ्रच्छा प्रकाश डाला गया है। "गाय' कहती है—भाई बाघ! विद्वान् सत्ययुगमें तपकी प्रशंसा करते हैं, त्रेतामें ज्ञान और कमंकी, द्वापरमें यज्ञकी परन्तु कल्यिगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना जाता है। सम्पूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है सम्पूर्ण भूतों को भ्रभय-दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं हैं। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभयदान देता है वह सर्वप्रकारके भयसे मुक्त हो कर पर ब्रह्मकों प्राप्त होता है। अहिसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथी के पद-चिह्न में भ्रन्य सब प्राणियों के पद-चिह्न समा जाते है उसी प्रकार सभी धमं अहिसा से प्राप्त हो जाते हैं।"

"अभय-दान<sup>९</sup> के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। गृहस्थपनमें वह

१—तपः कृते प्रशंसन्ति, त्रेतायां ज्ञानकर्म च ।
 द्रापरे यज्ञमेवाहुदिनिमेकं कली युगे ॥१॥
 सर्वेषामिप दानानामिदमेवैकमुत्तमम् ।
 श्रमयं सर्वभूतानां, नास्ति दानमतः परम् ॥२॥
 चराचराणां भूतानामभयं यः प्रयच्छिति ।
 स सर्वभयसन्त्यक्तः, परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥३॥
 नास्त्यहिंस।समं दानं, नास्त्यिहिंसासमं तपः ।
 यथा हस्तिपदे ह्यान्यत्, पदं सर्वं प्रलीयते ॥
 सर्वे धर्मास्तया व्याघ्रः पतीयन्ते ह्यहिंसया ।

पद्म० पु० १८-४३७-४४१

२--- मुत्तूण स्रभयकरणं, परोवयारोवि नित्य अण्णोत्तिःःः नय गिहिवासे अविगलं तं। पं०व० १ द्वार २२

पूर्ण नहीं हो सकता।" इसका तात्पर्य यह है कि प्राणीमात्रको ग्रभय वहीं दे सकता है जो स्वयं पूर्ण ग्रहिसक हो। मुनि पूर्ण अहिंसाके पथपर चलते हैं इसिलए वे सदा सबको ग्रभय किये रहते हैं। गृहस्थ यथाशिकत अहिंसाका पालन करता है इसिलए उसमें अभयदानकी पूर्णता नहीं ग्राती।

म्रहिसक' ही स्वतः भौर परतः दोनों प्रकारसे अभयंकर हो सकता है।
स्वयं हिंसासे निवृत्त होता है इसलिए स्वतः और दूसरोंको 'हिंसा न करो'
ऐसा उपदेश देकर प्राणीमात्र पर अनुकम्पा करता है, इसलिए परतः।"
अभयदानके म्रतिरिक्त दो दान और हैं—ज्ञान-दान तथा धर्मोपग्रह-दान।
ये भी अहिंसात्मक ही हैं। जिससे म्रात्म-विकास हो, वह ज्ञान मोक्षका मार्ग
है—प्रकाशकर है। उसका वितरण आत्म-शृद्धिका हेतु होनेके कारण
अहिंसा ही है। म्रब रहा धर्मोपग्रह दान। वह भी संयम-पोषक होनेके
कारण अहिंसा है। ''सब आरम्भसे निवृत्त संयमीको निर्दोष म्राहार-पानी,
वस्त्र-पात्र म्रादि देना धर्मोपग्रह' दान है।" इसमें दाताका आत्म-संवरण
भौर ग्राहकका संयम-पोषण होता है। इसलिए यह संयम-पूलक प्रवृत्ति है।
जहां संयम है वहां ग्रहिसाका नियम है। म्रब बाकी रहे व्यावहारिक दान—
उनसे ग्रहिसाका कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा एक है जो
वास्तवमें त्याग हो, संयममय हो अथवा संयमपोषक हो। कारणिक यह मोक्ष

१—अभयं प्राणिनां प्राणरक्षारूपं स्वतः परतश्च सदुपदेशदानात् करोत्यभयं-करः । स्वनो हिसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिसामाकार्षीरित्युपदेशदानेम प्राणिनामनुकम्पके 'अभयङ्करे वीर—भ्रणन्तचक्खु' ।

सू० कु० टो० १ श्रु० ६ ग्र•

२-- धम्मोवग्गहदाणं, तह्यं पुण असण वसण माईणि । म्रारंभनियत्ताणं, साहूणं हुंति देयाणि ।। घ० प्र० १००

मार्गके तत्त्वोंका प्रस्ताव है। व्यावहारिक दानमें ग्रहिसा (दया) का पालन नहीं होता, इसलिए वह 'त्यागमय' दान नहीं किन्तु 'भोगमय दान' है। मोक्ष-मार्गमें दान वह होना चाहिए; जिसके पीछे भूतमात्रको अभय देनेवाली दया हो। तीर्थकूरोंको 'अभयदय'' इसीलिए कहा है कि उनकी दयामें प्राणीमात्रको अभय होता है। ग्राचार्य भिक्षुने लिखा है—'हिंसा ग्रीर असंयमके पोषक दानसे दया उठ जाती हैं और हिंसायुक्त दयासे अभयदान उठ जाता है। इसलिए हिसायुक्त दान और हिसायुक्त दया, यह दोनों सामाजिक तत्त्व है।" इनका अहिंसाके साथ मेल नहीं बैठता। आचारांगसूत्रके टीकाकार शीलांकाचार्यने भी यही बात कही है — ''समाज-शास्त्रियोंके मतानुसार पानी-देनेवाला तृष्ति, अन्नदेनेवाला अक्षय सुख, तिल देनेवाला इष्ट सन्तान और अभव देनेवाला आयुष्य प्राप्त होता है। इनमें-तुषमें धानके कणकी तरह एक अभयदान ही सुभासित है। बाकोका कुमार्ग है। उसका उपदेश देनेवाले लोगोंको हिसामें प्रवृत्त करते हैं।" त्रिकरण—त्रियोगसे हिसा न करना, यही म्रहिंसा है, यही दया है और यही अभयदान है। ये ही दया भीर दान तीर्थं द्क्रुरों द्वारा अनुमोदित भीर ये ही मोक्षके मार्ग हैं।

### लौकिक और लोकोत्तर

धार्मिकोंके दो प्रमुख तत्त्व मैत्री—अहिंसा और त्याग—ग्रपरिग्रह जनतां के सामने ग्राये, इनकी महिमा बढ़ी। तब सामाजिक क्षेत्रमें भी उनका अनु-करण हुआ, उनके स्थान पर दया और दान इन दो तत्त्वोंकी सृष्टि हुई। परसुखाशंसा और तदर्थ प्रयत्न करना दया और परार्थ उदारता एवं पर

१—न भयं दयते ददाति प्राणापहरणरिसकेऽप्युपसर्गकारिप्राणिनीत्यभयदयः । अथवा सर्वप्राणिभयपरिहारवती दयाऽनुकम्पा यस्य सोऽभयदयः । अहिसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवर्तके च । भग० वृ० १ श० १ उ

अनुप्रह करना दान हैं, ये पिरभाषाएं बनीं। धार्मिकोंके तत्त्व—मैत्री ग्रीर त्यागका लक्ष्य था—आत्मशुद्धि और मानदंड था—परमार्थ—मोक्षसाधकता अहिंसा ग्रीर निर्ममत्व। सामाजिक तत्त्व दया और दानका लक्ष्य था समाजव्यवस्था ग्रीर मानदंड था परार्थ—दूसरोंके लिए। इसीलिए आगे चलकर धर्माचार्योंने इनसे धार्मिक तत्त्वोंका पार्थक्य दिखानेके लिए इनके दो-दो भेद किये—लीकिक और लोकोत्तर। इसका तात्पर्य यह न लें कि धार्मिक क्षेत्रमें दया और दान शब्द प्रयोगमें ही नहीं ग्राये थे। इन दोनोंका ग्रस्तित्व था, किन्तु था ग्रहिसा और त्यागके रूपमें ही।

समाजमें ज्यों-ज्यों संग्रहकी भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यों समाजशास्त्री दानको धमं बताकर इसकी महिमा बताते गयं। उपनिषद्में एक घटनाका वर्णन है कि "देव', मनृष्य और असुर इन तीनोंने प्रजापितसे उपदेश चाहा, तब प्रजापितने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार ('द' 'द' 'द') कहे। भोग-प्रधान देवोंसे कहा—दमन करो, संग्रह-प्रधान मनुष्योंसे कहा—दान करो, हिंसाप्रधान असुरोंसे कहा—दया करो।" इसको हम सामाजिक सत्यके रूपमें स्वीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता है कि दान पुराने समाजशास्त्रियोंकी संग्रह-रोगके प्रतिकारमें प्रयुक्त चिकित्साविधि है। उन्होंने दानधर्मकी निरूपणाने द्वारा संग्रहका अन्त करना चाहा परन्तु इसका परिणाम उल्टा हुग्रा। लोगोंमें संग्रहवृत्ति रुकनेकी अपेक्षा लाखों करोड़ोंका संग्रह कर थोड़ेसे दानसे शुद्ध हो जानेकी भावना उग्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि दान-धर्मके नाम पर गरोबोंका शोषण और उत्पीडन बढ़ चला। तब धर्माचार्योंने इसके विरोधमें फ्रान्तिका शंख फूंका—इसलिए फूंका कि धर्मके

१-वृ उ अ व ५ ब्रा २

माम पर समाजकी विडम्बना हो रही थी। उन्होंने कहा—"जो निर्धन पुण्य कमाने के लिए, दान करने के लिए धनका संग्रह करता है, वह 'स्नान कर लूंगा' ऐसा ल्याल कर अपना शरीर की चड़से लथेड़ता है। '' ''न्यायोपाजित धनसे सम्पत्ति नहीं बढ़ती। स्वच्छ पानीसे क्या कभी निदयां भरती हैं?' समाजशास्त्रियों की भी आंखें खुलीं। उन्होंने अपनी लेखनीकी गित भी बदली। पर वे समाजकी स्थिति न बदल सके। असहाय, अनाथ, अपाङ्ग प्रादि विशेष स्थितवालों के सिवाय दूसरों को दान देने का निषेध किया जाने लगा—पाप बताया जाने लगा। फिर भी थोड़ से दानसे धार्मिक बनने वाले पूंजीपितयों और बिना श्रम रोटी पाने वाले भीखमंगों की भावना बदली नहीं। प्राग् ऐतिहासिक युगका वर्णन करते हुए कि वयों ने लिखा है कि यहां भारतमें एक भी भिक्षुक नहीं था। आज यहां भीखमंगों की एक बड़ी फीज है। यह कि सका परिणाम है, थोड़ी गहराई में जांय तो इसे समभने में कि ठनाई नहीं होगी।

म्राजका जागृत समाज और उसके निर्माता इन असमानताकी बहुत सी खाइयोंको पाट चुके हैं और रही सहीका भाग्य-निर्णय होनेव। ला है। दया और दानके नाम पर असहाय वर्गके अपकर्ष ग्रीर हीनताका समर्थन तथा सहायक वर्गके उत्कर्ष और महंभावका पोषण आज सहा नहीं जा सकता। परिस्थितिके कुचक्रसे बड़ेसे बड़ा ब्यक्ति या वर्ग असहाय हो सकता है, वह

१--त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सम्बिनोति यः।

स्वंशरीरं स पङ्केन, स्नास्यामीति विलिम्पति ॥ इष्टो० १६, पद्मपु० २—शुद्धैर्धनैविवर्द्धन्ते, सतामपि न सम्पदः ।

नहि स्वच्छाम्बुभिः पूर्णाः, कदाचिदपि सिन्धवः ॥

३-पद्मा० महा०

ग्रपने सामाजिक भाइयोंसे सहायताकी भी अपेक्षा रख सकता है, पर वह दया ग्रोर धर्मके नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता, वह चाहता है सौहार्द और आतृत्वके नाते। इस दया ग्रोर दानके नाम पर प्रबुद्ध घनीवर्गने अपने अशिक्षत और असहाय भाइयोंके साथ जितना सामाजिक ग्रन्याय किया है स्यात् उतना दूसरे नाम पर न तो किया है ग्रोर कभी हो भी सकता। खैर, जो कुछ हुआ हो—आज ग्रपने सामाजिक सहयोगियोंको हीन-दीन समझ कर उनकी सहायताके द्वारा धर्म—पुण्य कमानेकी भावना टूटती जा रही है। ग्राज उनकी सिथितको सुधारनेका प्रयत्न हो रहा है और सम्मानके साथ उनकी व्यवस्थाका समाजीकरण हो रहा है। बहुतसे देशों में असहायोंकी व्यवस्था सरकार करती है। यहां भारतमें भी भिक्षानिरोधक विधि ग्रादि नियम बना कर जनताके समर्थनपूर्वक सरकारें भिखमंगोंकी फौज तितर-बितर कर रही हैं। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्थाके अनुसार दया-दानकी द्विविधता का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाललेना आवश्यक हैं।

### द्याके दो भेद

दया दो प्रकारकी है— लोकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर दया और ग्रहिसा एक है, यह पहले बताया जा चुका है। अब लीकिक दयाके बारेमें कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वतः दयाके ये दो भेद नहीं होते, फिर भी शब्दकी समानतासे ऐसा हुआ है। इसीलिए आचार्य भिक्षने कहा है—

> ''भोलेही' मत भूलज्यो ग्रणुकम्पारे नाम। कीज्यो अन्तर-पारखा ज्यूं सीझे आतम काम।। गाय भैंस आक थोहरनो, ये चारों ही दुद्ध। ज्यों ग्रनुकम्पा जाणज्यो, मनमें आणी शुद्ध।।"

१-- मन् व चउ० १--४, ५

लीकिक दयाका मूल्य आधार है-समाज व्यवस्था एवं दु:खित व्यक्तियों पर अनुग्रह । उसमें हिसा-प्रहिंसाका विचार नहीं किया जाता । इसीलिए वह लोकोत्तर दयासे, दूसरे शब्दोंमें अहिंसासे पृथक् है। लौकिक दयाको विशुद्ध अहिसान माननेके कारण जैन-आचार्योंको काफी संघर्षका सामना करना पड़ा। फिर भी वे अपनी तात्त्विक व्याख्यासे पीछे नहीं हटे। प्रश्न व्याकरणसूत्रमें कहा है--''भगवती' ग्रहिसा त्रस और स्थावर सभी जीवोंका कल्याण करनेवाली है। ''इसकी टीका करते हुए अभयदेवसूरि लिखते हैं-''जो सर्वभृतक्षेम**ङ्क**री<sup>३</sup> है वही अहिंसा है, दूसरी नहीं । स्नौकिक जिसे अहिंसा कहते हैं, जैसे--'एक गऊकी प्यास बुभती हैं, उससे सात कुलोंका निस्तार हो जाता है, इसलिए पानीके आशय बनाने चाहिये'-यह गो-विषयक दया उनके मतमें (लोकिकोंके मतमे) अहिंसा है। किन्तु उसमें पृथ्वी, पानी तथा बहुत प्राणियोंकी हिंसा होती है इसीलिए वह सम्यक् अहिंसा नहीं है।" इसीप्रकार आचारांग सुत्रके विभिन्न स्थलोंमें प्रसिद्ध टीकाकार शोलाङ्काचार्यने हिसा-युक्त लौकिक दयाको विशुद्ध अहिंसा माननेका विरोध किया है। उनकी स्पष्टोक्ति एवं विचारव्यञ्जनामें ग्रत्यन्त ओज और निर्भीकता ह—''कोई'

१-एसा भगवती म्रहिंसा तसःथावर सव्वभूयखेमंकरी।

प्रश्न० व्या० प्र० सं० द्वा०

२ — एषैव भगवती भ्रहिसा, नान्या। यथा लौकिकैः किल्पता — 'कुलानि तारयेत् सप्त, यत्र गौवितृषी भवेत्। सर्वया सर्वयत्नेन भूमिष्ठमुदकं कुरु।।' इह गोविषये या दय। सा किल तन्मतेनाऽहिसा, अस्याञ्च पृथ्व्युदकपूतरकादीनां हिसास्तीत्येवं रूपान सग्यगहिसेति।

३---आ० १-१-३-२७, १-६-५-१९२, १-७-१-१९६

४—नन्त्रेवमशेषलोकप्रसिद्धगोदानादिव्यवहारस्त्रुट्यति, त्रुट्यतु नामैवंविधः पापसम्बन्धः। ग्रा०टी० १-१-३-२७

उनसे पूछता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गोदान बादिका व्यवहार टूट जायगा ? उत्तरमें कहा ह—''भले ही ऐसे बन्धनोंके हेतुभूत व्यवहार टूट जायं। परमार्थ चिन्तामें व्यवहार नहीं देखा जाता, वहां तो यथार्थ-निरूपण होता है।" इस प्रतिपादनमें उन्हें आगमका समर्थन प्राप्त था। जैन-शास्त्रोंमें द्वादशांगीका स्थान सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। उसमें जगह २ पर धर्मार्थ हिंसाका बहुमुखी विरोध किया गया है। ''जो मन्दबुद्धि' धर्मके लिए हिंसा करता है, वह ग्रपने लिए महाभय पैदा करता हैं। दूसरेके दृश्यमें जो अविरत है, वह सुखी नहीं बनता। धर्मके रेलिए जीथ-वध करने में दोष नहीं, यह अनार्य वचन है। धर्मके लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह आर्य-वचन है। जो सुख चाहनेवाले व्यक्ति इस क्षणिक जीवनके परिवन्दन-मानन-पूजनके लिए, जन्म-मरणसे मुक्त होनेके लिए, दुःखसे छूटनेके लिए छः कायकी हिंसा करते हुँ—आरम्भ समारम्भ करते हैं वह उनके अहित और अबोधिके लिए होता है। दूसरोंको पुल देनेसे सुल होता है, यह कहनेवाले आयं-घर्म और समाधि-मार्गसे दूर हैं।'' उक्त विचारोंका अवलोकन करनेसे यह अपने आप उतर आता है कि भगवान् महावीरके समयमें दया-दानमानको धर्म बतानेवाली विचार-परंपराएं थीं, उनपर आचारांग, सूत्रकृतांग श्रीर प्रश्न-व्याकरणमें सूक्ष्म और गम्भीर विचार किया गया है। उस समुची

१---प्रश्न० व्या० १-४

२---प्रक्न० व्या० ३-१२

३-अा० ४-२

४---आ० ४-२

५--आ॰ १-१-२

६.--स् कु ः १-३-४-६, ७

विचारघाराका सार हमें सूत्रकृतांगकी निम्नवर्ती दो गाथाओं में मिस्र जाता है:---

> इह मेगे उभासंति, सातं सातेण विज्जित । जे तत्थ आरियं मग्गं, परमंच समाहियं।। मा एयं अवमन्नंता, अप्पेणं लुंपहा बहु। एतस्स भ्रमोक्खाय, अय हारिव्व झूरइ।।

पहली गाथाके पूर्वांधंमें पूर्वंपक्षका निरूपण है। उसकी मान्यता है—
"सब' जीव सुखके इच्छुक हैं, दुःख नहीं चाहते इसिछए सुखार्थी पुरुषको स्वयंको, दूसरोंको सभीको सुख देना चाहिए। सुख देनेवाला ही सुख पाता है।" उत्तरपक्षमें भगवान् महावीरके विचारोंका निरूपण करते हुए सूत्रकार लिखते हैं कि "मोक्षमार्गका विचार करते समय 'सुख देनेसे सुख होता है' यह सिद्धान्त युक्तिके प्रतिकूल होता है। कारण कि सांसारिक प्राणियोंमें अनेक प्रकारके इच्ट सुखोंकी आकांक्षा होती है, उसकी पूर्तिका मोक्षमार्गसे सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मोक्षमार्गमें स्वेच्छापूर्वक यथाशक्ति तास्याजन्य कच्टके लिए भी पर्याप्त स्थान है। 'सुख देनेसे ही सुख मिलता है, यह सिद्धान्त व्यावहारिक या सामाजिक हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं। इस पर भी आप (पूर्वपक्षके समर्थंक) जैनेन्द्र-प्रवचनकी अवमानता करना चाहें तो आप जानें पर इससे आप भी आत्म-साधनाका मार्ग नहीं पा सकते।" इन विचारोंका मनन करनेके बाद सहज ही इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं। कि मोक्ष-मार्गमें अहिसाका विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओंका नहीं।

१--- सू० कु० : ३-४-६. ७

२-सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुःखाच्च सर्वाणि समुद्धिजन्ति। तस्मात् सुखार्थी सुखभेव दद्यात्, सुखप्रदाता लभते सुखानि।।

दु: खत्रयाभिषातके लिए प्रवृत्त सांख्योंने भी ठीक इसी प्रकार याज्ञिक पक्षका विरोध किया है। यज्ञमें पज्ञु-वध करनेवालोंका पक्ष यह था कि हिंसनीयका अनुग्रहरिहत प्राण-वियोजन किया जाता है, वह हिंसा है, किन्तु अनुग्रहपूर्वक प्राण-वियोजन करना हिंसानहीं है। यज्ञमें बलि हुए पशुको स्वर्ग मिलता है-एसा शास्त्रीय विधान है इसलिए यज्ञमें उनकी बिल करना हिंसा नहीं प्रत्युत् धर्म है। 'परानुग्रहकरो व्यापारो धर्मः' 'परपीडाकरो व्यापारोऽधर्मः'---दूसरों पर ग्रनुग्रह करना यह धर्मका लक्षण है। यज्ञके द्वारा यज्ञकर्ता और हिंसनीय पशु दोनोंको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। इसका प्रतिवाद करते हुए सांख्य-आचार्योंने लिखा है कि 'यदि दूसरोंका' अनुग्रह धर्म ग्रीर कब्ट ग्रधर्म है'--यही धर्म-अधर्मका अभिवचन है तब तो तपस्या, जाप, स्वश्ध्याय म्रादिसे दूसरोंका अनुग्रह नहीं होता—दूसरोंको तपस्याकी प्रेरणा देते हैं, वे करते हैं उससे उन्हें कब्ट भी होता है। उसमें परानुग्रह नहीं है इसलिए वह अधर्म होगा और मदिरा पिलानेमें परपीडा-करत्वका श्रभाव है इसलिए वह धर्म होगा। यह इब्ट नहीं है अतएव 'परानुग्रह धर्म और परपीडा ग्रधर्म'—धर्म और ग्रधर्मका यह लक्षण मानना

१—''यज्ञे हिसितः पशुदिव्यदेहो भूत्वा स्वर्गे लोकं याति।" ग्रतिशियताऽभ्यु-दयसाधनभूतों व्यापारोऽल्पदुः खदोऽपि न हिसा प्रत्युत् रक्षणमेव, तथा च मन्त्रवर्णः "न वा उ एतन् िम्प्रयसे मिर्ण्यिस देवा निदेषि पथिभिः सुगेभिः। यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु इति।" य॰ वे० ग्र॰ २३ मं० १६ हिसनीया ननु ग्राहकप्राणवियोगकर-व्यापारस्यैव हिसात्वं न यागीयपशुप्राणवियोगानुकूल व्यापारस्य तस्य पश्वनुग्रहकरत्वात्।—सां० कौ॰

२-सां० कौ० पृष्ठ ४४-४५

सगत नहीं। जैन-परंपराके द्वारा यज्ञ-वच पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिंसा धर्म-पुण्यका हेतु नहीं, यह माना जाता रहा। आगे चल कर वह पर राष्ट्र कुछ बदल गई—लीकिक वेगके सामने झक गई। दयांके द्रव्य ग्रीर भाव गे दो भेद कर द्रव्य दया—व्यावहारिक शहिसाको पुण्यका हेतु माना गया। इस विषयको लेकर आचार्यवरने अपनी कृतिमें बड़ा मामिक विवेचन किया है। उसका संक्षेपमें सार यह है — ग्राध्यात्मिक दया और अहिसा दोनों एक हैं। लोक-दृष्टिमें 'प्राण-रक्षा, परानुग्रह और उसके साधनोंको भी' दया कहा जाता है। पर उनमें आत्म-शुद्धिका तत्त्व न होनेके कारण वह मोक्षका हेतु नहीं बनती। वह आत्म-साधक नहीं है — उसके मुख्यतया तीन कारण हैं — मोहका सम्मिश्रण, ग्रसंयमका पोषण और बलात्कारिता। प्रयोगके रूपमें रक्षें तो उसका रूप यों बनता है कि—लोकदया मोहकी परिणित है, असंयम की पोषक है तथा उसमें बलका प्रयोग होता है इसलिए वह तत्त्वदृष्टिमें सम्यक् शहिसा नहीं है। ग्रतएव वह धर्म ग्रीर पुण्यकी हेतु भी नहीं है।

### दानके प्रकार

जैनसूत्रोंमें दानके दो रूप मिलते हैं। पहलेमें द्विविध दानका निरूपण है, दूसरेमें दशविध दानका। द्विविध दान—संयतिदान, असंयतिदान। दशविधदान—ग्रनुंकम्पा दान, संग्रहदान, भयदान, कारुण्यदान, लज्जादान,

१—सा चानुकम्पा द्रव्यभावाभ्यां द्विषा—द्रव्यतो यथा अन्नादिदानेन, भावतस्तु धर्ममार्गप्रवर्तनेन । ध०प्र०

२-भग० ८-६

३—ग्रणुकम्पा संगहे चेव भयाकास्त्रुणि एतिय। लज्जाए गारवेणं च ग्रधम्मेय पुणसत्तमे। धम्मे ग्रद्वमे बुत्ते काहिइय कयन्तिय।। स्था०स्था०१०

गारवदान, अधर्मदान, धर्मदान, करिष्यितदान, कृतदान । ये द्विविध दानके ही विस्तृत रूप हैं। धर्मदानका संयतिदान और शेष नौका प्रसंयतिदानमें समावेश हो जाता है। ब्राह्मण-परम्परा तया समाजशास्त्रों पृण्यार्थ दानका भी स्थान रहा है। भगवान् महावीरके श्रमणसंघके सामने भी यह प्रश्न ग्राना स्वाभाविक था। भगवान्ने इसके सम्बन्धमें जो विचार व्यक्त किये, वे सूत्र-कृतांगमें विणित हैं। संक्षेपमें वे यों हैं।

"राजा-अमात्य सेठ-साहूकार आदि कहे कि दानशाला ग्रादि कराने में मृझे क्या होगा? तब साधुओं को 'पुण्य होगा या पाप' ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कारण कि दानकी तैयारी में बहुतसे त्रस-स्थावर जीवों की हिसा होती है, इसलिए उसमें 'पुण्य होता है', यह नहीं कहना चाहिये। उसका निषेध करने से, जिनको अन्न आदि दिये जाते, उनको ग्रन्तराय होती है, इसलिए 'पुण्य नहीं है', यह भी नहीं कहना चाहिए। जो दानकी प्रशंसा करते हैं, वे प्राणियों के वधकी इच्छा करते हैं और जो उसका निषेध करते हैं, वे दान-पानेवालों की वृत्तिका छेद करते हैं।"

इस प्रकार भगवान् महःवीरने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट शब्दों में रख दिया कि वर्तमानमें—दानशाला स्रादि कराते समय या करानेके लिए पूछे, उस

१— जेयदाणं पसंसंति-वह मिच्छंति पाणिणो, जेयणं पिड्सेहंति-वित्तिच्छेयं करन्ति ते ।। २० ।। दुहस्रो वि तेण भासंति-अत्थि वा णित्थवा पुणो, आयं रहस्स हेच्चाणं-निव्वाणं पाउणंति ते ।। २१ ।।`

एनमेवार्थं पुनरिवसमासतः स्पष्टतरिवभिष्पुराह—जेदाणिमित्यादि— येकेचनप्रवासत्रादिकं दानं बहूनां जन्तूनामुवकारीतिकृत्वाप्रशंसन्ति (श्लाघन्ते) । ते परमाथोनिभज्ञाः प्रभूततर प्राणिनां तत्प्रशंसा द्वारेण वधं

### [ 63 ]

समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश कालमें जी दान जैसा है, उसको वैसा बतानेमें कोई आपत्ति नहीं।

(प्राणातिपातं) इच्छिति। तद्दानस्यप्राणातिपातमन्तरेणाऽनुपपत्तेः।
ये च किल सूक्ष्मिषयो वयमित्येवं मन्यमाना आगमसद्भावाऽनिभज्ञाः
प्रतिषेधन्ति (निषेधयन्ति) तेप्यगीतार्थाः प्राणिनां वृतिच्छेदं वर्तनोपायविघ्नं कुर्वन्ति''।। २०।। ''तदेवं राज्ञा अन्येन चैद्वरेणकूषतद्वागसप्रदानाद्युद्यतेन पुण्यसद्भावं पृष्टंमुँ मृक्षुभियंद्विधेयं तद्द्शंधितुमाह । दुर्श्रोवीत्यादि—यद्यस्तिपुण्यमित्येषमूचुस्ततोऽनन्तानां सत्वानां सूक्ष्मवादराणां
सर्वदाप्राणत्याग एव स्यात् । प्रीणनमात्रन्तु पुनः स्वन्पानां स्वल्पकालीयम्—प्रतोऽस्तीति न वक्तव्यम् । नास्तिपुण्यमित्येवं प्रतिषेधेऽपि तद्यिनामन्तरायः स्यात् । इत्यतो द्विधाप्यस्तिनास्तिवा पुण्यमित्येवं ते मृमुक्षवः
साधवः पुनर्नभाषन्ते । किन्तु पृष्टंः सद्भिर्मोनमेषसमाश्रयणीयम् । निर्बन्धेत्वस्माकं द्विचत्वारिद्दोषविजत आहारः करूपते । एषं विषयेमुमुश्रूणामधिकार एव नास्तीति युक्तम् ।

सत्यं वप्रेषुशीलं - शशिकरघवलं वारिपीत्वा प्रकामं,

ध्युच्छिन्नाशेषतृष्णाः प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति ।
शोषंनीते जलीधे दिनकरिकरणै यन्त्यिमन्ता विनाशं,
तेनोद्दासीनभावं - व्रजति मुनिगणः कूपवप्रादिकार्ये ।। १ ।।

तदेवमुभयथापि भाषिते रजसः कर्मण आयोलाभो भवतीत्यतस्तमाय
रजसो—मौनेनाऽनवद्यःभाषणेन वाहित्वा (त्यक्त्वा) तेऽनवद्यभाषिणो
निर्वाणं—मोक्षं प्राप्नुवन्ति ।।२१।। सू०कृ०टी०श्रु०११गा० गा० २० २१
१—आगमविहिग्र-णिसिद्धे, अहिगिच्चं पसंसणे णिसेहे ग्र ।

लेसेण विणो दोसो, एस महावक्क गम्मत्थो।

संयित-दानमें दान-घन्द कियाम। त्रका सूचक है, वस्तुवृत्या यह त्याग है — अतिथि '-संविभागवत है। अभयदानका भी सूत्रों में उल्लेख हुआ है। वह वस्तुवृत्त्या अहिंसा है, यह पहले कहा जा चुका है। जैन आगमके उत्तर-वर्ती साहित्यमें दानके 'लौकिक' और लोकोत्तर' ये दो विभाग उपलब्ध होते हैं। लौकिक दान अनेक प्रकारका है — गोदान, भूमिदान, हिरण्यदान, अन्नदान आदि आदि। लोकोत्तर दान — संयमी — साधुको आहार, पानौ, भैषज्य, वस्त्र, पात्र, शय्या-संस्तारक आदि देना।

आगम-साहित्यमें विणित दानके प्रकार जाननेके बाद 'दान देनेसे क्या होता है ? दान देना चाहिए या नहीं ?' इन प्रश्नोंके उत्तर जाननेकी भी इच्छा उत्पन्न होती है । इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते ।

ग्रागमे सिद्धान्ते विहितं निषिद्धं च दानमिषकृत्य प्रशंसने निषेधे च लेशेनापि न दोषः । सत्प्रवृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिंसारूपत्वा-ऽभावेन तत्प्रशंसने हिंसानुमोदनस्य।प्रसङ्गात् । प्रत्युत् सुकृताऽनुमोदनस्यैव सम्भवात् निषिद्धदानव्यापारस्य च ग्रसत्प्रवृत्तिरूपस्य निषेधे वृतिच्छेद-परिणामाभावेनान्तरायानर्जनात् । प्रत्युत् परिहतार्थं प्रवृत्त्यान्तरायकर्म-विच्छेद एव । तदिदमुक्तमृपदेशपदे—''ग्रागमविहिशं तं तं पिडसिद्धं चाहिगिच्च णो दोसो वि । उप० रह० १७२

१—-- म्रांतिहि समणो तस्स-न्नापाणाइ सम्मप्पणां। सक्कारज्जेहि म्रइहि संविभागे पिकत्तिओ । उपा० वृ० १ अतिथि: साधुरुच्यते । धर्म० सं० ३ म्रधि०

अतिहिसंविभागो नाम आयाणुग्गह बुढीए संजयाणं दारां।

आव० वृह० वृ० ६ ग्र०

२---नि० चू० २ उ०

#### [ 24 ]

#### दानका फल

संयतिको प्रासुक , एषणीय आहार-पानी देनेसे निर्जरा भीर असंयतिको जुद्ध या अजुद्ध आहार-पानी देनेसे पाप - कर्मका बन्ध होता है।

#### दानका विधान और निषेध

संयति दानका अनेक स्थलों में विधान है। श्रावकों की धार्मिक चयिके वर्णनमें उसका प्रचुर उल्लेख मिलता है। असंयति दानका भी श्रावकों की सामाजिक चर्या के वर्णनमें अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है किन्तु उसका विधान कहीं भी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था। देश, काल, स्थितिके अनुरूप बदलनेवाले सामाजिक धर्मों का विधान जैन-सूत्रों द्वारा नहीं किया गया कारण कि वे आत्मनिष्ठ भगवान् महावीर एवं उनकी शिष्यपरम्परा—श्रमणों के उपदेश हैं। उनमें अपरिवर्तनीय मोक्षधर्मका विधान किया गया है।

इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेध भी नहीं किया गया है।

#### असंयति-दानके अनिषेधका कारण

प्र०—असंयित-दाम मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं किया गया, यह तो ठीक है किन्तु वह संसारका कारण है, तब उसका निषेध क्यों नहीं किया गया ?

१—समणो वासएएां भन्ते ! तहारुवं समणं वा माहणं वा फासुएसिणज्जेएां असणपाणास्त्राइमसाइमेरां पिंडलाभेमाणस्स किं कज्जिति ? गोयमा ! एगंतसो निज्जरा कज्जइ नित्थ य से पावे कम्मे कज्जिति ।

भग० सू० श० ८ उ० ६

२--समणो वासगस्सर्णं भन्ते ! तहारूवं असंजय अविरए अपिडहय पच्च-क्खाय पावकम्मे पासुएण वा अफासुएण वा एसिणज्जेण वा अणेसिण-ज्जेण वा असणपाण जाव कि कज्जइ ? गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ नित्थ से काइ निज्जरा कज्जइ । भग० श० ८ उ० ६

उ०—श्रमण' के लिए ग्रसंयित-दान सर्वथा निषिद्ध है। श्रावक गृहस्य है, समाजमें रहता है, वह सर्वविरित नहीं होता। यथाशिक्त धर्मका आचरण करता है। इसलिए उसका क्षेत्र केवल आध्यात्मिक ही नहीं होता। वह सामाजिक होने के कारण बहुत सारी समाज द्वारा ग्रभिमत ग्रनाध्यात्मिक प्रवृत्तियां करने के लिए भी वाध्य होता है—करता है। यद्यपि वह उन प्रवृत्तियों को मोक्षका मार्ग नहीं समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोगकी प्रणाली के आधार पर उनका अनुसरण किये बिना नहीं रह सकता। यही कारण है कि समाजाभिमत ग्रसंयित-दानका निषेध नहीं किया गया। यह मन्तव्य आगमिक परंपरा का है।

## डत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान

'असंयित-दान मोक्षका मार्ग नहीं' यहां तक इसमें कोई विवाद नहीं। अौपिनिषदिक भी यही कहते हैं कि दानसे पुण्यलोक की प्राप्ति होती है। मुक्ति ब्रह्मानिष्ठको ही मिलती है। इस तुलनामें एक बड़ा भारी भेद छिपा हुमा है, वह भी दृष्टिसे परे नहीं किया जा सकता। उपनिषदों में जैसे श्रद्धा से दो, म्रश्नद्धासे दो, सौन्दर्यसे दो, लज्जासे दो, भय—पुण्य-पापके विचारसे

१--- जे भिक्खू अण्णउत्थिएण गारित्थएण वा असणंवा ४ देयइ देयन्तं वा साइज्जइ। नि० उ० १५ बो ७८ २--- संजयासंजये धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्मं उवसंपिज्जिताणं विहरइ। भग० १७ श० २-३

३—त्रयो धर्मस्कन्धाः —यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः ""सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । छान्दो ॰ २ । २३ । १ ४—श्रद्धया देयम् । अश्रद्धया देयम् । श्रिया देयम् । ह्विया देयम् । भिया देयम् । संविदा देयम् । —तैत्तरीयोपनिषद्

दो, ज्ञान-पूर्वक दो।'' दानको व्यापकताके साथ धर्म-स्कन्ध माना है, वैसे जैनसूत्रोंने नहीं माना। यह ठीक है कि मोक्षका साक्षात् कारण शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व सम्वरक्ष अवस्था है; जो उपनिषद्के शब्दोंमें ब्रह्म-निष्ठ दशां है। किन्तु धर्मका स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो आत्मशुद्धि का साक्षात् कारण हो, दूसरे शब्दोंमें जो दान साक्षात् सम्वर-निर्जराह्मप हो। पुण्य-लोक भी उसीका सहभावो गौण फल है। इसीका फलित यह हुआ कि संयति-दान ही धर्मका ग्रंग है जीर उसीके साथ पुण्यकर्म का बन्ध होता है।

'असंयित-दान अशुभ कमं-बन्धका हेतु हैं' यह सिद्धांत शास्त्रसम्मत होने पर भी लोकमतके सर्वथा और कुछ हद तक वैदिक विचारधाराके भी प्रतिक्रूल था। बहुत सम्भव हैं कि यह बड़े भारी संघर्षका विषय रहा। 'अणुकंपादाणं पुण, जिणेहिं न कयाइ पिडसिद्धं'—अनुकम्पा-दानका भगवान् महावीरने प्रतिषेध नहीं किया, यह मध्यममार्ग संघर्षकालके प्रारंभमें निकला प्रतीत होता है। इसमें बताया गया कि ''दान' की प्रशंसा और निषेध दोनों

१—ितिहि ठागोहि, जीवा सुभदीहाउ अत्ताते कम्मं पगरेति, तं-णो पाणो ग्रितवातित्ता भवइ णो मुसं वइत्ता भवइ तहारूवं समणं वा माहणं वा वंदित्ता नमंसित्ता सकारित्ता समाणेत्ता कल्लाणं मंगलं देवतं चेतितं पज्जुवासे ता मणुन्नेणं पीतिकारएणं असणपाणखाइमसाइमेगां पडिलाभित्ता भवइ, इच्चेतेहि तेहि ठाणेहि जीवा सुहदीहाउ तत्ता ते कम्मं पगरेति ।

<sup>--</sup>स्था० १२५

समणो वासएणं भन्ते तहारूवं समणं वा जाव पडिलाभेमाणे कि चयति ?
गोयमा । जीवियं चयति दुच्चयं चयति दुक्करं करेति दुल्लहं लहइ
श्लोहि बुज्झइ तम्रो पच्छा सिज्झित जाव भ्रन्तं करेति । भग० २६३
२—मोक्खत्थं जंदाणं तं पइ एसो विही समक्खाउ ।

नहीं करने चाहिये, यह मोक्षार्थ दानकी विधि है।"

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब आगे चल आचार्यांने अनुकम्पा-दानको पुण्यका हेतु माना। इस परंपराके अनुसार फल-दानकी अपेक्षा दानके तीन भाग हो गये—(१) संयति-दान'—मोक्षका साधन, प्रासंगिक फलके रूपमें स्वर्गका भी (२) असंयति-दान'—पाप—अशुभ कर्म-बन्धका हेतु, (३) अनुकम्पा-दान'—पुण्यबन्धका—स्वर्ग तथा मनुष्यके भोगोंका हेतु। इस नवीन परंपरासे सम्भवतः विरोधका शमन तो हो गया किन्तु आगमिक मन्तव्यकी सुरक्षा नहीं हो सकी। जैन-दृष्टिके अनुसार निर्जरा और पुण्यका (शैलेशी श्रवस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्व है। 'निर्जरा श्रव्य और पुण्य श्रिष्ठको श्रवस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्व है। 'निर्जरा श्रव्य और पुण्य श्रिष्ठको श्रवस्थाके अतिरिक्त) सहचारित्व है। 'निर्जरा श्रव्य और पुण्य श्रिष्ठको श्रवस्थाके अतिरिक्त। सहचारित्व है। 'निर्जरा श्रव्य की मान्यता श्रव्य यह कभी नहीं हो सकता। फिर भी केवल पुण्य-हेतुक दानकी मान्यता का अङ्गीकरण हुश्रा है, वह वैदिक परम्पराकी दानविषयक मान्यताका केवल अनुकरण मात्र है। 'एते' पुण्यलोका भवन्ति' इसका प्रतिबिम्बसा है।

१—दुल्लहाओ मुहादाई, मुहाजीबी वि दुल्लहा। मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छंति सुग्गइं।। दशबै० ५-१-१००

२-भग० ८-६

३--- ऐन्द्रशर्मप्रदं दान, मनुकम्पासमन्वितम् ।
भक्त्या सुपात्रदानं तु, मोक्षदं देशितं जिनैः। द्वा० १ द्वा०
अभयं सुपत्तदाणं, अणुकम्पा उचिम्र कित्तिदाणं च ।
दोहि वि मुक्को भणियो, तिन्नि वि भोगाइयं दिति ।।

उप० तर• पू० १५

४—इसका विशेष वर्णन धर्म और पुण्य शीर्षकमें देखो । ५—छान्दो० २ । २३ । १

दशकैकालिक में साधुको पुण्यार्थं तैयार किया हुआ ग्राहार-पानी ग्रहण करने का निपेध किया है, उससे पता चलता है कि यह लोकप्रचलित था। पर 'अमुक दान' के बल पुण्यके लिए होता है, यह सिद्धान्त जैनसूत्रों में कहीं भी मान्य नहीं हुआ है। नव पुण्य बतलये हैं; उनमे ग्रन्नपुण्य, पानपुण्य ग्रादि आदि कहे गये हैं किन्तु इनका सम्बन्ध सयमी-साधु के दानसे हैं।

# परम्पराभेदके ऐतिहासिक तथ्य

'धर्म-दान गोक्ष-साधनाका अग है श्रीर शेष नौ दान लौकिक हैं—मोक्ष मार्गके श्रंग नहीं हैं —इस आगममूलक मान्यताका वीरिनर्वाणकी तीसरी शतीके पूर्वाधं तक पूर्णं समर्थन होता रहा किन्तु उससे आगे सम्पूर्ण जैनसंघ इस पर एकमत नहीं रहा। तात्कालिक परिस्थित एवं उसके उत्तरवर्ती दान-विषयक जैन-साहित्यके आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है। दान-प्रणालीका विस्तार-काल भद्रबाहुस्वामीके समयमें होनवाला लम्बा दुर्भिक्ष है। उस समय भिक्षाके लिए जो ऊधम होता, पट्टावलीसे उसकी पूरी जानकारी मिलती है। दुर्भिक्षका उल्लेख नन्दी-टीका और परिशिष्ट पर्वमें भी हुआ है। भिखमंगोंकी कोई गिनती नहीं रही। कवियों, लेखकों और यहां तक कि धर्मंगुरुओं द्वारा भी 'दानकी महिमा' के बड़े लम्बे-चौड़े पुल बांधे गये। बहुतसे जैन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचरी बन गये। यह वी० नि० दूसरे शतकके उत्तरचरणकी घटना है। इसका धीम-धीमे प्रभाव बढ़ा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतकमें दृढ़मूल बन गया। जैन-

१—पुण्णठा पगडं इमं संजयाणं अकिष्यां। दितियं पडियाइक्खे, न मे कप्पइ तारिसं। दशवै० ५ २—''पात्रायान्त्रदानाद यस्तीर्थकर्मनामादिष्ण्यप्रकृतिवन्धस्तदस्यणणः

२—"पात्रायान्नदानाद् यस्तीर्थकर्मनामादिपुण्यप्रकृतिबन्धस्तदन्नपुण्यम्, एदं सर्वत्र" स्था० टी० १ स्था०

साहित्यमें दानविषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएं इसी कालसे प्रारम्भ होती है, जो आगे क्रमशः बढ़ती ही चली गयी।

## दो परम्पराएं

दानका सामूहिक वातावरण और पुण्यार्थ दान माननेवालोंका समाजमें प्रभाव एवं लोकप्रियता देख भ्रागमकी कठोर परम्परामें कुछ परिवर्तन लानै-वाली परम्पराने पुण्यार्थ दानवाली विचारधाराका आश्रय लिया। ऐसा प्रतीत होता है, आगमोंके आधार पर चलनेवाली साधु-परम्परा न केवल मौलिक सिद्धान्त पर ग्रटल ही रही, अपितु उसने नयी परम्पराका विरोध भी किया, जिसका उत्तरवर्ती साहित्यमें पूर्वपक्षके रूपमें उल्लेख मिलता है। पूर्वपक्षका मुख्य तर्क यह रहा कि 'दीन-अनाथ व्यक्ति असंयत' हैं इसलिये उन्हें दान देना, मोक्षका मार्ग एवं धर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो सकता।" दूसरे पक्ष द्वारा इसके उत्तरमें यह कहा गया कि 'सामान्यतः यह ठीक है, असंयति दान मोक्ष एवं धर्म-पुण्यका हेतु नहीं बनता किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद हैं। वह शुभाशयका हेतु होनेसे पुण्यबन्धका कारण है।''

१—अय दीनादीनामसंयतत्वात् तद्दानस्य दोषपोषकत्वादसंगतं तद्दानिमत्या-शङ्क्रचाह—६ पञ्चा ९ वि०

२ — म्रसंयताय शुद्धदानम्, असंयतायाऽशुद्धदानिमत्यभिलापाः । शेषौ तृतीय चतुर्यभङ्गौ अनिष्टफलदौ एकान्तकर्मबन्धहेतुत्वात् मतौ । शुद्धं वा यदशुद्धं वाऽसंयताय प्रदीयते । द्वा० १ द्वा० २१ गुरुत्वबुद्धचा तत्कर्म — बन्धक्तन्नानुकम्पया ।। न पुनरनुकम्पया, अनुकम्पादानस्य क्वाप्यनिषिद्धत्वात् । "भ्रणुकम्पादाणं पुण, जिणेहि न क्याइ पडिसिद्धं । इतिवचनात् । द्वा० १ द्वा० २७

# अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि

'अनुकम्पा'-दान' यह शब्द आगिमक है। इसे पुण्यहेतु माननेकी बात आगममें नहीं मिलती। अनुकम्पा-दानकी व्याख्या करते हुए टोकाकारने इतना ही लिखा है—''अनुकम्पया कृपया दानं दीनानाथविषयमनृकम्पादानम्'' इसका आधार सम्भवतः वाचकमुख्य उमास्वातिका यह श्लोक है:

> "कृपणेऽनाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते। यद्दीयते कृपार्थादनुकम्पात् तद् भवेद् ढानम्।।

कृपण, श्रनाथ, दिगद्र, कष्टग्रस्त, रोगी, शोकाकुल ऐसे व्यक्तियोंको अनुकम्पापूर्वक जो दिया जाए, वह अनुकम्पा-दान है।" खैर, इसकी व्याख्या में दोनों परम्पराओं में कोई मतभेद नहीं। मतभेद सिर्फ यही है कि एकने इसे पुण्यार्थ दानकी कोटिका माना, तब दूसरीने नहीं माना। एक बात तो यह हुई।

दूसरा प्रश्न यह उठा कि श्रावकों को श्रसंयतिको दान देना चाहिए या नहीं—उनके लिए यह विहित है या निषिद्ध ? यह निश्चित है कि पूर्व-पक्ष असंयति-दानको धर्म-पुण्यका हेतु माननेका प्रबल विरोधी था, फिर भी इसे 'निषिद्ध' मानता था, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगमिक परम्परा के अनुसार न निषिद्ध माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पक्षकी युक्तियों एवं निर्ण्यको देखनेसे मालूम होता है कि 'निषिद्ध' के समर्थक भी कोई न कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके उत्तरमें अनेक आचार्योंने अनेक युक्तियां प्रस्तुत की हैं:

१-स्था० १० स्था०

- (१) अनुकम्पा -दानका भगवान्ने निषेध नहीं किया है।
- (२) तीर्थं इदूर स्वयं दीक्षाके पूर्व वार्षिक दान देते हैं।
- (३) पूर्ववर्ती श्रावकोंके द्वारं सबके लिए खुले रहते थे।

इन युक्तियोके अतिरिक्त ग्राचार्य हरिभद्रने महावाक्यार्थ के द्वारा भी यह सिद्ध किया है कि 'ग्रनुकम्पा-दान' श्रावकोंके लिए निषद्ध नहीं है।

इसके बाद तीसरी विचारधारा ग्राचायंश्री भिक्षुकी है, जो आगमिक विचारधाराकी आभारी हैं। आचार्य भिक्षुने बताया कि 'संयित-दान, ज्ञान-दान और ग्रभयदान' ये तीनों दान अहिंसात्मक हैं, इसलिए मोक्षके मार्ग हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वह लौकिक हैं। उससे धर्म-पुण्यका कोई सम्बन्ध नहीं। ग्रनुकम्पा-दानके लिए भी ग्रापने बताया कि वह श्रावकोंके लिए अधर्म दानकी भांति निषद्ध भी नहीं है तो संयित-दानकी भांति विहित भी नहीं है।

तीर्थकरोंने दीक्षा ग्रहणसे पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्यका हेतु है, तब तो तीर्थंकर दीक्षाग्रहणके पूर्व स्नान आदि करते हैं, वे भी पुण्यके हेतु होने चाहिए। तथा सांवत्सरिकदान अनुकम्पा या दीनोद्धारके लिए नहीं होता। उसे सभी वर्गोंके लोग ग्रहण करते हैं, केवल दीनवर्गनहीं।

१--सन्वेहि पि जिणेहि, दुज्जयतियरागदोसमोहेहि ।

श्चनुकम्पादाग् ंस-ड्ढयाण न किंह वि पिडिसिद्धं ।। धर्मे० सं० २ अधि० २—श्रीजिनेनापि सांवत्सरिकदानेन दीनोद्धारः कृत एव । धर्मे०सं० २ अधि० ३—उप० पद०

४—तीर्थंकृद्दीयमाने वरघोषणायां सत्यां श्रावको योषिच्च तद्दानं गृह्णीतः, न वेति प्रश्ने उत्तरमः—तीथ्कृद्दानसमये ज्ञाताधर्मकथादिषु सनाथानाथ-पथिककार्पटिकादीनां याचकादीनां ग्रहणाधिकारो दृश्यते, न तु व्यव-हारिणाम्, तेन श्रावकोऽपि कश्चिद् याचकीभूय गृह्णिति तदा गृह्णातु । सैं० प्र० ३ उल्ला०

यह दान एकमात्र रीतिका परिपालन है। आचार्य मलयगिरिने भ्रावश्यक टीकामें लिखा है कि भगवान् ऋषभनाथके समय कोई अनाथ दीन या याचक थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने दान दिया था।

श्रावक 'समाजमें रहते हैं इसिलए वे सामाजिक व्यवहारका श्रनुसरण किये बिना कसे रृह सकते हैं ? वे यदि पहले श्रनुकम्पादान देते तो संसारके व्यवहारका पालन करते और श्राजभी यदि देते हैं, तो वही व्यवहार पालन होता है। तथा 'अपावृत दाराः' इस विशेषणका दानसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है। यह विशेषण उनकी धर्म-दृढ्ताका सूचक है। उन्हें किसी भी परतीथिकका भय नहीं था।

प्रस्तुत ग्रन्थमें आचार्य भिक्षकी विचार-सरिणके ग्राधार पर आगिमक परम्पराका समर्थन किया गया है। जो दान संयमोपवर्धक है, वही निरवद्य-मोक्षमार्ग है ग्रीर जो संयमोपर्थक नहीं, वह सावद्य-अग्रुभ-कर्म-बन्धका हेतु है। आगिमक परम्परासे आगे बढ़कर 'अनुकम्पादान' को पुण्यका हेतु माननेवालों की युक्तियां वहां एकदम लचीली हो जाती हैं, जब वे इष्टापूर्त्तं

१—उच्यते कल्प एवास्य, तीयृक्तन्नामकर्मणः । उदयात् सर्वेसत्त्वानां, हित एव प्रवर्तते ।। हा०२ ग्र०

२-अवंग्य दुवारा, भग० २। ५ सू० कृ० २। २ तथा २। ७

३—अपावृतद्वाराः कपाटादिभिरस्थगितद्वारा इत्यर्थः। सद्दर्शनलाभेन न कुतोऽपि पाषंडिकाद् विभ्यति शोभनमागंपरिग्रहेणोद्घाटशिरसस्तिष्ठ-स्तीति भावः। भग० वृ० श० २ उ० ५

४—ऋत्विग्भिर्मन्त्रसंस्कारै, क्रांह्मणानां समझत्ः। अन्तर्वेद्यां हि यद् दत्तमिष्टं तदभिषीयते।। वापाकूपतडागानि, देवतायतनानि च। श्रम्नप्रदानमेतत्तु, पूर्वं तत्त्वविदो विदुः।।

का खण्डन करते हैं। इष्टापूर्त धादिमें थोड़ोंका उपकार होता है ग्रीर ग्रारम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नहीं है।"

तब प्रश्न हुआ कि 'प्रदेशी राजाने दानशाला बनाई' यह क्या है ? इसके उत्तरमें 'उसका' आलम्बन पुष्ट था, वह प्रवचनकी उन्नतिका हेतु था' अथवा 'जहां' थोड़े ग्रारम्भसे बहुतोंका उपकार होता है, वह श्रनुकम्पा ही है', आदि आदि दी जानेवाली युक्तियां प्रामाणिक जगत्के लिए कार्यंकर नहीं हो सकती। याज्ञिक भी यही कहते हैं कि "यज्ञ"-हिंसासे बहुतोंका उपकार होता है तथा पापकी अपेक्षा पुण्य अधिक होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं।' यदि थोड़े पाप और अधिक पुण्यकी कियाको ठीक माना जाए तो फिर याज्ञिक हिंसाका विरोध करनेका कोई आधार नहीं रहता। एक ही कियामें पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनोंके कारण पृथक् पृथक् हैं। पृथक् २ कारणकी अपेक्षा रखनेवाले दो कार्य यदि एक ही कारणसे उत्पन्न हो जायं, तब फिर उनके कारणोंको पृथक् २ माननेकी भावश्यकता नहीं रहती। धर्म-परीक्षाके लिए कष, छेद भीर ताप ये तीन बातें बतलाई हैं। कषका

धर्म-परीक्षाके लिए कष, छंद और ताप ये तीन बातें बतलाई हैं। कषका अर्थ है विधि ग्रीर प्रतिषेव। निर्जराके लिए—मोक्षके लिए तपस्या, ध्यान

१—स्तोकानामुपकारः स्या-दारम्माद् यत्र भूयसाम् ।

तत्रानुकम्पा न मता, यथेष्टापूर्त्तकमंसु ।। द्वा० १ द्वा० ४
२—पुष्टालम्बनमाश्रित्य, दानशालादि कमं यत्

तत्तु प्रवचनोन्नत्या, बीजाधानादिभावतः ।। द्वा० १ द्वा० ५
३—बहूनामुपकारेण, नानुकम्पा निमित्तताम् ।

ग्रतिकामति तेनात्र, मुख्यो हेतुः शुभाशयः ।। द्वा० १ द्वा० ६
४—याज्ञिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वैधत्वात् । पापजनकतापेक्षया
पुण्यजनकतायास्तत्र बाहुल्यात् ।

आदि किया करनी चाहिये, यह विधि है। प्राणीमात्रकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, यह निषेध है। किन्तु जो—

> 'भ्रत्य धर्मस्थिताः सत्त्वाः, श्रनुरा इव विष्णुना। उच्छेदनीयास्तेषां हि, वधे दोषो न विद्यते।।"

—इसप्रकारकी कियामें हिंसाका प्रतिषेध है, वह धर्मकी कसौटी नहीं हैं। यदि यह ठीक है, तब फिर राग-द्वेषकी परिणित एवं आरम्भमें हिंसाका प्रतिषेध कैसे माना जा सकता है? केत्रल 'परिणाम श्रभ है' इस पर बल देना ही ठीक नहीं होता। यह तो वैदिक भी कह सकते हैं कि 'हम किसीको मारना नहीं चाहते, अधर्मका नाश चाहते हैं, हमारा उद्देश्य पवित्र हैं।' संसारमोचक' सम्प्रदायके अनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते? वे कहते हैं—अत्यन्त दु:खी, दीन, हीन, रोगग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दु:खी रहते हैं, उन्हें मार डालना चाहिए। यह महान् परोपकार है। यह देखने में भले ही

## विश्व-चिकित्सा-संघमें द्या प्रेरित हत्याकी निन्दा :

न्यूयार्क १९ अक्टूबर । विश्व-चिकित्सा-संघने एक तीव्र विवादके बाद दयासे प्रेरित होकर मरीजको मार डालनेके कार्यकी निन्दा करनेका निश्चय किया है । भारतके डायरेक्टर एस० जी० सेन और ब्रिटेनके डा० ग्रेग दोनोंने कहा कि बहुतसे मरीजको श्रसाध्य समझकर उसकी श्रात्माको शारीरिक कष्टसे मुक्त करनेके लिए उसे मारनेकी दवाई दे देते हैं । फ्रान्सके डा० मार्सल प्रमेलीक्सने कहा कि इस प्रकार डाक्टरोंके लिए गुनाह करनेके मार्ग खुल जायगे। एक प्रस्तावमें संघने सिफारिश की है कि प्रत्येक देशका राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकारकी हत्याकी निन्दा करे। हिन्दुस्तान २२ अक्टूबर १९५०

१---नं० वृ० पृ० १३

अप्रिय लगे किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है। जो इस कार्यको बुरा बतलाते हैं, इसका निषेध करते हैं, वे पापी है। यह उनके मन्तव्यका सार है। उनका उद्देश्य मारना नहीं, किन्तु दुःखोका दुःख दूर करना है। पर तत्त्व-चिन्ताके मार्गमें—'इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं', 'यह परोपकार है', 'इसमें आत्म सन्तोष होता है', 'पर तृष्ति होती हैं', 'मन शुद्ध है', 'मनको शुद्ध मालूम देता है'—आदि २ कल्पनाएं सही नहीं होतीं। इसलिए इन शब्दोंकी दुहाईसे क्या? वृत्तियां कैसी हैं—रागात्मक हैं या अहिंसात्मक? इस वातकी परीक्षा होनी चाहिए। लोकमान्य तिलकने लिखा है—'किसी' काममें 'मनकी गवाही लेना' यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व- झानकी दृष्टिसे इस बातका सूक्ष्म विचार करने लगते हैं —'शुद्ध मन' किसे कहना चाहिए, तब यह सरल पंथ अन्त तक काम नहीं दे सकता।''

अनुकम्पाके दो भेद होते हैं — द्रव्य और भाव। अन्न आदि देना यह द्रव्य प्रनुकम्पा है। धर्म मार्गमें प्रवृत्त करना यह भाव अनुकम्पा है। भाव अनुकम्पा मोक्षका मार्ग है और द्रव्य-अनुकम्पा संसार का। दुःलीका दुःल देखकर रो पड़ना अनुकम्पा हो सकती है पर वह धर्म-पुण्यका हेतु नहीं हो सकता। आचार्व भिक्षुके सामने प्रदेशीकी दानशालाका प्रश्न भी उलभनका नहीं था। प्रदेशीने 'दानशाला' बनाई, यह उनका राजधर्म धा। राजधर्म लीकिक धर्म है, आध्यात्मिक नहीं। इस प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट, यौक्तिक ख्रीर विशुद्ध है। आचार्य भिक्षुके शब्दोंमें दानका तत्त्व यह है—

अव्रतमें दे दातार, ते किम उतर भवपार। मार्गनहीं मोख रोए, छान्दो इण लोक रोए।।

१--गी० रव पू० १२७

अन्नती—ग्रसंयमीको जो कुछ दिया जाता है. उससे आत्म शुद्धि कैसे हो ? वह मोक्षका मार्ग नहीं है, लौकिक अभिप्राय है। समाजकी ग्रभिरुचि है — प्रथा है। गृहस्थ भिक्षाका अधिकारी नहीं है, दानका पात्र नहीं है। दानका एकमात्र वही पात्र—अधिकारी है, जो पचन पाचन कियासे मुक्त तथा सर्वरिम्भ—सर्वपरिग्रहसे विलग रहता है।

इस सम्बन्धमें आचार्य विनोवाके विचार मननीय है। वे लिखते हैं— "दुनियामें विना शारीरिक श्रमके भिक्षा मांगनेका अधिकार केवल सच्चे सन्यासीको है। सच्चे सन्यासीको—जो ईश्वर-भिवतके रंगमें रंगा हुम्ना है, ऐसे सन्यासीको ही यह श्रधिकार है। क्योंकि ऊपरसे देखनंसे भले ही ऐसा मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भीं अनेक दूसरी बातोंसे वह समाजकी सेवा करता है।"

## सामाजिक पहलुओंका धार्मिक रूप

भारतीय समाज प्रारंभसे ही धर्मप्रधान रहा है। उसका सामाजिक पहलू आध्यात्मिकतासे ग्रोत-प्रोत रहा है। जिसप्रकार लोकोत्तर पुरुषोंने- धर्माचार्योंने मोक्ष-साधनाके नियमोंका 'धर्म' शब्दके द्वारा संग्रह किया, वंसे ही लौकिक पुरुषोंने समाजशास्त्रियोंने भी समाज-न्यवस्थाके नियमोंका 'धर्म'- शब्दसे निरूपण किया। भीष्म पितामहने कहा ह— ''जो पनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे, उसके साथ वैसा बर्जाव करना धर्म-नीति है। मायावी के साथ माया ग्रोर साधु पुरुषके साथ साधुताका बर्ताव करना चाहिए।"

१--नो वि पये न पयावए जे स भिक्खु।

दश्वै० भ्र० १० गा० ४

२---यिस्मन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः । मायाचारो मायया बाधितव्यः, साध्वाचारः साधुनैवाभ्युपेयः ॥

'आततायी' को मारनेमें कोई दोष नहीं होता।' 'जो मिनायं सामादि उपायोंसे सिखाये जानेपर भी न सीखें, बिल्क आततायी बनकर आयें, तो उन्हें शीघ्र ही मार देना चाहिए। उनके मारनेमें कोई दोष नहीं।' कहीं पर दया करना धर्म हैं—जैसे दीन-दुखियोंकी सहायता करना; कहींपर निर्दयता धर्म हैं—जैसे आक्रमणकारीको कुचल ढालना।' धर्म-संहिताओं के उक्त वाक्य समाज-व्यवस्थाके ही नियमोंको प्रकट करते हैं। कौटुम्बिक प्रथा भी भारतीय समाजका प्रमुख अंग रही है। उसको मजबूत बनानेके लिए भी समाज-शास्त्रियोंने विविध प्रकारके धर्मोंका निर्माण किया। कुटुम्बके मुखिया के लिए कुटुम्बका भरण-पोषण करना, सन्तानके लिए वृद्ध माता-पिताकी सेवा करना आदि-आदि ग्रनेक ऐसे धर्म बतलाये, जिनके द्वारा यह व्यवस्था स्वस्थ रूपमें चलती रहे।

दीन-दुिखथों के लिए भी राज्यकी या समाजकी कोई सामूहिक व्यवस्था नहीं थी। इसलिए समाज-शास्त्रियों ने उनकी सहायता करना, उन्हें दान देना ग्रादि-आदि प्रवृत्तियों को भी महान् धर्म बना डाला। दान समाजका प्रमुख अंग बन गया और वह चलते-चलते लोकोत्तर धर्मकी व्यवस्थामें भी घृस गया। फल यह हुआ कि हजारों परिवार, लाखों व्यक्ति भिक्षुक बन गए। समाजके सिर भार बन बैठे। 'दान' एक सामाजिक नीति थी इसीलिए सभीने उसे बढ़ाया-चढ़ाया और वह खूब फैला।

आज समाजकी व्यवस्था बदल गई है — पूर्णरूपसे बदल नहीं पाई है तो

१--नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन । मनु० ।

महा० भा० शा० प० १०९-२६

२ — ये त्वनार्थ्या न शिष्याः स्यु सन्तुचेदाततायिनः । क्षिप्रं व्यादनीयास्ते, तद्वधो नहि दोषदः ।। ३ — क्वचिद्या निर्देयता क्वचित् ।

भी बदलना चाहती है। अब भिक्षुकोंको यह बताया जाता है कि श्रम किये बिना किसीके दान पर जीना, दयनीय—अनुकम्पर्नीय दशाएँ बनाकर, दूसरोंके दिलमें अनुकम्पा-दयाके भाव पैदाकर भीख मांगना महापाप है। इस नवीन व्यवस्थामें भिखमंगोंको—दीन, दुःखी, श्रमहाय श्रीर श्रपाङ्ग बनकर मांगने-वालोंको जो दान देते हैं, वे समाजके घटक तथा हितकर नहीं माने जाते।

म्राजकी समाज-व्यवस्था बताती है कि असह।योंसे उचित श्रम करवाकर उन्हें मजदूरी अथवा श्रमका प्रतिफल दो, भीख मत दो। बिना श्रम लेना व देना दोनों पाप हैं। पुरानी व्यवस्थामें 'दान' का स्थान था, आजकी व्यवस्था में श्रमका स्थान है। उसमें दानधर्म था, इसमें श्रमधर्म है। आखिर हैं दोनोंकी दोनों समाजकी व्यवस्थाएँ। पहलीमें विकार ग्रा गया इसलिए वह टूट गई। नवीन समाजको जिसकी आवश्यकता है, उसका विकास किया जा रहा है। अपाङ्गोंके लिए राजकीय व्यवस्था होती है। आजकी दुनियामें वह राज्य उन्नत नहीं माना जाता, जो अपाहिजोंकी समुचित व्यवस्था न कर सके। जिस राज्यमें भीख और दानकी प्रथा है, वह आधुनिक दुनियांमें पूर्ण सम्मान नहीं पा सकता। सचमुच जो अपाङ्ग नहीं है, केवल दानकी प्रथाके आधार पर परम्पराके अनुसार मुफ्तका खाते है, उनके बारेमें महात्मा गांधा ने एक बार कहा था—''बिना' प्रामाणिक परिश्रमके किसी भी चंग मनुष्यको मुफ्तमें खाना देना मेरी अहिसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मेरा वश चले तो जहां मुफ्त खाना मिछता है, ऐसा प्रत्यंक 'सदावर्त' या 'अन्न क्षेत्र' मैं बन्द करा दूं।''

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दान किस रूपमें चला और आज वह किस भूमिका पर ध्राकर रुका हैं। प्राचीनतम या प्राग् ऐतिहासिक युगका

१-सर्वो०

वर्णन करनेवाले साहित्यमें मिलता है कि—न कोई याचक था भौर न कोई दानी—लोक इस प्रथासे अनिभन्न थे। भगवान् ऋषभनाय' ने दीक्षाके पूर्व भपने गोत्रियोंको दान दिया, तबसे व्यावहारिक दान चला। श्रेयांसकुमारने भगवान् ऋषभनाथको भिक्षा दी; तबसे त्यागी, श्रमण एवं संन्यासियोंको, उनके संयमी-जीवन-निर्वाहके लिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओंका विभाग देना— यह त्यागरूप दान चला। ब्राह्मण-दान भी उसी समय चला। क्रमशः ज्यों-ज्यों समाज बढ़ता चला गया, त्यों-त्यों उसकी समस्यायें बढ़ती गई। दीन, दुखी, अनाथ, ग्रपाङ्क व्यक्तियोंको संख्या बढ़ने लगी; तब पुण्य-दान

एकदिनदेयं संवत्सरदेयं वा एक एव जिघृक्षेत् इच्छाया ग्रपरिमितस्वात्। सत्यं प्रभुष्रभावेण एतादृशेच्छाया असंभवात्। जम्बू० प्र• २ वक्ष०

२—दित्तिव्व दाणमुसभं, दित्तं दट्ठुं जणम्मि वि पयत्तं ।

जिण भिक्ला दार्गा पि य, दट्ठुं भिक्ला पयत्ता उ ।।

दित्तर्नाम दान तच्च भगवन्तमृषभस्वामिनं सांवत्सरिकं दानं ददतं दृष्ट्वा लोकेपि प्रवृत्तम् । यदि वा दित्तर्नाम भिक्षादानं तच्च जिनस्य भिक्षादानं प्रपौत्रेण कृतं दृष्ट्वा लोकेऽपि भिक्षा प्रवृत्ता । लोका अपि भिक्षां दातुं प्रवृत्तो इति भावः । अाव० म० प्र० ५९

३—दाणं च माहणाणं दानं च माहनानां लोको दातुं प्रवृत्तो भरतपूजितत्वात्।
अ।व० म० प्र० ५६

१— 'दाणं दाइ'' दायकानां गोत्रिकानां दायधनिवभागं परिभाज्य विभागशो दत्त्वा तदावनौ अनाथपान्थादियाचकानामभावाद् गोत्रिकाग्रहणं तेऽपि च भगवत्प्रेरिता निर्मेमाः सन्तः शेषमात्रं जगृहुः। इदमेव हि जगद्गृरो-र्जीतं यदीच्छाविधदानं दीयते तेषां च इयतैव इच्छापूर्तेः। ननु यदीच्छा-विधकं प्रभोदीनं तिहि एदंयुगीनो जनः।

भ्रोर भ्रनुकम्पा-दानकी परम्पराएँ चलीं, जिनके वर्णनसे ऐतिहासिक युगका साहित्य भरा पड़ा है। इस युगमें जैन और वैदिक दोनोंके दान विषयक साहित्यमें संघर्षके बीज उपलब्ध होते हैं। वैदिक साहित्यमें 'पात्र और अपात्र' इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया। जैन साहित्यमें 'संयित और श्रसंयित' तथा 'पात्र', अपात्र और कुपात्र' इस रूपमें उसकी बड़ी २ चर्चाएं चलीं।

१—पात्रापात्रविभेदोऽस्ति, घेनुपन्नगयोरिव ।

तृणात् संजायते क्षीरं, क्षीरात् संजायते विषम् ।।

२—व्रतस्था लिङ्गिनः पात्र, मपचास्तु विशेषतः ।

स्वसिद्धान्ताविरोधेन, वर्तन्ते ये सर्वैव हि ।। यो० वि० १२२

पात्रे दीनादिवर्गे च, दानं विधिवदीष्यते ।

पोष्यवर्गाविरोधेन, न विरुद्धं स्वतस्च यत् ।। यो० वि० १२१

दीनान्धकृपणा ये तु, व्याधिग्रस्ता विशेषतः ।

निःस्वाः क्रियान्तराशक्ता, एतद् वर्गो हि मीलकः ।। यो० वि० १२३

ग्रपात्रदानतः किञ्चिन्न फलं पापतः परम् ।

लभ्यते हि फलं खेदो, बालुकापुञ्जपीडने ।। अ० श्रा० ११ । ९०

विश्राणितमपात्राय, विधत्तेऽनर्थमूर्जितम् ।

अपथ्यं भोजनं दत्ते, व्याधि किन्न दुरुत्तरम् ।। अ० श्रा० ११ । ९१

वितीर्यं यो दानमसंयदात्मने, जनः फलं काङ्क्षति पुण्यलक्षणम् ।

वितीर्यं बीजं ज्वलिते स पावके, समीहते शस्यमपास्त दूषणम् ।।

दाणं न होइ ग्रफलं, पत्तमपत्तेसु सन्निजुज्जंतं। इयि भणिए विदोस।, पसंसओ कि पुण अपत्ते।। पि० नि० ४५५ बीजं यथोवरे क्षिप्तं, न फलाय प्रकल्प्यते। तथाऽपात्रेषु यहानं, निष्फलं तद् विदुर्बुधः।।। वि० १८ वीं शतीके प्रारम्भमें आचार्य भिक्षुने 'अनुकम्पा-दान' को धर्मार्थ या पुण्यार्थ माननेका प्रत्यक्ष विरोध किया। और 'वह सामाजिक सम्बन्ध है, दान है ही नहीं' इसका प्रचार किया। ग्राजका समाज भी उस दान-प्रथाको उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रबन्धको व्यवस्थाको प्रोत्साहन दे रहा है। यह आदिकालसे आजतककी भारतीय दान-प्रथाकी एक स्थूल रूपरेखा है।

धर्म, दया, दान, उपकार, भ्रादिके लौकिक भ्रौर लोकोत्तर, ये दो भेद करनेके कारण हैं—सामाजिक भ्रौर मोक्ष-धर्मका भेद समभाना। कारण कि इन शब्दोंका व्यवहार समाज श्रौर अव्यात्म, दोनोंके तत्त्वोंका प्रकाशन करने के लिए होता है।

भगवान् महावीर समाजके व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग के प्रवर्तक थे। उन्होंने सामाजिक नियमोंकी रचना नहीं की, आत्म-साधनाके नियमोंका उप-देश किया था। उनकी दृष्टि क्षणिक दुःखोंके प्रतिकारमें न जाकर दुःख परम्पराके मूलका उच्छेद करने पर लगी हुई थी। उन्होंने मुनिधर्म और

उदयेन तथा धर्म-देशनायां प्रवर्तते ।। हा० प्र० ३१ । १

तओणं समर्गो भगवं महावीरे उप्पन्नवरनाणदंसणधरे श्रप्पाणं च स्रोगं च श्रभिसमिक्ल, पुन्वं देवाणं धम्ममाइक्लइ ततो पच्छा मणुस्साणं।

आ० २

१-वीतरागोपि सद्वेदा - तीर्थकुन्नमकर्मणः।

२---उपा० १ अ०, श्रोप० सम० द्वार०

३--अगं च मूलं च छिन्धि। आ० ३।२।६

४—तमेव धम्मं दुविहं आइनखइ, तं जहा — ग्रगारधम्मं, ग्रणगारधम्मं च। अरोप० सम० द्वा०।

श्रावकधर्मका उपदेश किया। मुनि-धर्मके पांच व्रत हैं। श्रावक-धर्मके पांच अणुव्रत हैं। श्रावक समाजमें रहकर धर्म-पालन करता है, इसलिए उसके कर्म जैनदृष्टिके अनुसार तीन भागोंमें बंट जाते हैं:—

#### (१) विहित, (२) निषिद्ध, (३) अविहित-अनिषिद्ध।

पांच अण्वत विहित हैं। जो कर्म आत्म-हित धौर समाज-हित दोनों दृष्टियोंसे अनुचित हैं, वे निषिद्ध हैं। और जो सामाजिक जीवनके लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, उपादेय हैं, वे न तो विहित हैं और न निषिद्ध। विहित इसलिए नहीं कि वे मोक्षके साधन नहीं हैं, निषिद्ध इसलिए नहीं कि उनके बिना गृहस्थ-जीवनका निर्वाह नहीं हो सकता। 'निषिद्ध' को छोड़नेपर आवकके लिए दो प्रकारके कर्म रहते हैं—(१) विहित धौर (२) अविहित-अनिषद्ध।

इसी आशयको पूर्ववर्ती अाचार्योंने लौकिक और लोकोत्तर इन दो शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। जो मोक्षके लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज-व्यवस्थाके लिए हो, वह लौकिक। ग्राजकी भाषामें इन्हें क्रमशः ग्राध्यात्मिक और सामाजिक कहा जा सकता है।

धर्मके सम्बन्धमें यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्थाका नियम-मात्र हैं, तब तो समाज-शास्त्र जिसका विधान करे वही विहित, जिसका निषेध करे वही निषिद्ध, जिसे अच्छा माने वही अच्छा और जिसे उपयोगी माने वही उपयोगी होगा। श्रीर यदि धर्मके सम्अन्धमें कुछ दूसरी मान्यता हो कि वह सामाजिक धरातलसे ऊँचा है, ग्रात्मवादकी भित्तिपर अवस्थित है, श्रात्मासे परमात्मा—नरसे नारायण बननेका, संसारसे मोक्षकी ओर ले जानेका साधन हैं तो समाजके सब नियम धर्म-शास्त्रके द्वारा विहित हो ही नहीं सकते। जिन कार्योंमें हिसा, मोह, राग-द्वेषकी परिणति होती हैं, वे समाजके लिए चाहे कितने ही उपयोगी, श्रावश्यक, अच्छे या उपादेय हों,

### [ १०४ ]

फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते।

#### लेश्या

लेश्याका अर्थ है — पुद्गल द्रव्यके संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला जीवका श्रध्यवसाय-परिणाम विचार। श्रात्मा चेतन है, जडस्वरूपसे सर्वथा पथक् है, फिर भी संसार-दशामें इसका जड़ द्रव्य—पुद्गलके साथ गहरा संसर्ग रहता है, इसीलिए जड-द्रव्यजन्य परिणामोंका जीवपर असर हुए बिना नहीं रहता। जिन पुद्गलोंसे जीवके विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेक्या कहलाते हैं। द्रव्य-लेश्यायें पौद्गलिक हैं, इसलिए इनमें वर्गा, गन्ध, रस **भीर** स्पर्श होते हैं। लेश्याओंका नामकरण द्रव्य-लेश्याग्रोंके रंगके श्राधारपर हुमा है; जैसे कृष्ण-लेक्या, नील-लेक्या मादि-आदि। पहली तीन लेक्यायें अप्रशस्त लेश्यायें हैं। इनके वर्ण ग्रादि चारों गुण अशुभ होते हैं। उत्तर-वर्ती तीन लेश्याम्रोंके वर्ण आदि चारों शुभ होते हैं, इसलिए वे प्रशस्त होती हैं। खान-पान, स्थान ग्रौर बाहरी बातावरण एवं वायुमण्डलका शरीर और मनपर असर होता है, यह प्रायः सर्वसम्मत-सी बात है। 'जैसा अन्न वैसा मन्न' यह उक्ति भी निराधार नहीं है। शरीर और मन, दोनों परस्परापेक्ष हैं। इनमें एक दूसरेकी िकयाका एक दूसरेपर असर हुए बिना नहीं रहता। "जल्लेसाइ' दब्बाइं आदि ग्रन्ति तल्लेसे परिणामे भवइ"—जिस लेज्याके द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं. उसी लेश्याका परिणाम हो जाता है। इस आगम-वाक्यसे उक्त विषयकी पुष्टि होती है। व्यावहारिक जगतमें भी यही बात पाते हैं-प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणालीमें मानस-रोगीको सुधारनेके लिए विभिन्न रंगोंकी किरणोंका या विभिन्न रंगोंकी बोतलोंके जलोंका प्रयोग किया जाता है। योग-प्रणालीमें पृथ्वी, जल आदि तत्त्वोंके रंगोंके परिवर्तनके धनुसार मानस-परिवर्तनका कम बतलाया है।

१---प्रज्ञा० ले० प०

इस पूर्वोक्त विवेचनसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेक्याके साथ भाव-लेश्याका गहरा सम्बन्ध है । किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेक्याके ग्रहणका क्या कारण है ? यदि भाव-लेक्याको उसका कारण मानें तो उसका अर्थ होता है--भाव-लेश्याके अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्याके अनुरूप भाव-लेश्या। ऊगरकी पंक्तियों में यह बताया गया है कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधानके लिए हमें लेश्याकी उत्पत्तिपर ध्यान देना होगा---भाव लेश्या यानी द्रव्य-लेक्याके साहाय्यसे होनेवाले आत्माके परिणामकी उत्पत्ति दो प्रकारसे होती है-मोह-कर्मके उदयसे तथा उसके उपशम, क्य या क्षयापशमसे । औदियक भाव-लेश्यायें बुरी (अप्रशस्त) होती हैं और श्रीपशमिक, क्षायिक या क्षयो-पशमिक लेश्यायें भली (प्रशस्त) होती हैं। कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन अप्रशस्त और तेज, पद्म एवं शुक्ल, ये तीन प्रशस्त लेश्यायें हैं। प्रज्ञा-पनामें कहा है--''तओ र दुग्गइ गामिणिओ, तओ सुग्गइगामिणिओ''-अर्थात पहली तीन लेश्यायें बुरे ग्रध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे दुर्गतिकी हेत् हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्यायें भले अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगतिकी हेतु हैं। उत्तराध्ययनमें इनको अधर्म लेश्या और धर्म-लेश्या भी कहा है---''किण्हा'

१—तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या— 'उवसमखद्य' ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, केषां पुनरुपशमक्षयौ ? यतो जायत इयमित्याह—कषायाणाम्, श्रयमर्थः कषायोपशमजा कषायक्षयजा च, एकान्तिविशुद्धि चाश्रित्यैवमभिधानम्, श्रन्यथा हि क्षायोपशमिक्यपि शुक्कातेजः पद्मे च विशुद्धलेश्ये संभवत एवेति । उत्त० वृ० ३४ अ०

२---प्रज्ञा० १७-४

३—उत्त० ३४—५६, ५७

नीला काऊ तिष्णि वि एयाची अहम्मलेसाओ।""तेऊ पम्हा सुक्काए, तिष्ण वि एयाओ घम्म लेसाम्रो''—कृष्ण, नील और कापीत ये तीन अधर्म-लेक्यायें हैं और तेज: पद्म एवं शुक्ल ये तीन धर्म लेक्यायें हैं। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्षपर पहुंच सकते हैं कि आत्माके भले और बुरे अध्यवसाय (भाव-लेश्या) होनेका मुल कारण मोहका अभाव (पूर्णया अपूर्ण) या भाव है। कृष्ण प्रादि पुद्गल-द्रव्य भले-बुरे ग्रध्यवसायोंके सहकारी कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि मात्र काले, नीले आदि पूद्गलोंसे ही आत्माके परिणाम बुरे-भले नहीं बनते । परिभाषाके शब्दोंमें कहें तो सिर्फ द्रव्य-लेश्या के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती। मोहका भाव-अभाव तथा द्रव्य-लेश्या इन दोनोंके कारण ग्रात्माके बुरे या भले परिणाम बनते हैं। द्रव्य-लेक्याग्रोंके स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण जाननेके लिए देखो यन्त्र । लेश्याकी विशेष जान-कारीके लिए प्रज्ञापनका १७वां पद और उत्तराध्ययनका ३४वां अध्ययन द्रष्टव्य है। जैनेतर ग्रन्थोंमें भी कर्मकी विशुद्धि या वर्णके आधारपर जीवोंकी कई अवस्थाएँ बतलाई हैं। तुलनाके लिए देखो महाभारत पर्व १२-२८६। पातञ्जलयोगमें वर्णित कर्मकी कृष्ण शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल और प्रशुक्ल-श्रकुष्ण, ये चार जातियां भाव-लेश्याकी श्रेणीमें आती हैं। सांस्यदर्शन तथा व्वेताऽश्वतरोपनिषद् में रजः, सत्त्व भीर तमोगुणको लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा गया हैं। यह द्रव्य-लेश्याका रूप है। रजोगुण मनको मोहरंजित करता है इसलिए वह लोहित है। सत्त्व-गुणसे मन मलरहित होता है इसलिए वह शुक्ल है। तमोगुण ज्ञानको आवृत करता है, इसलिए वह कृष्ण है।

१—कर्माऽशुक्लाकुष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम् । पा० यो० ४ सू० ७

२-सां॰ कौ॰ पृष्ठ २००

३--- श्वेता० ४-५

| लेश्या | वर्ग                          | रस                               | गन्ध                                                | स्पशं                                 |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| कुडण   | काजलके समान<br>काला           | नीमसे अनन्तगुण<br>कट्            | मृत सर्प की<br>गन्धसे भ्रनन्त<br>गुण अनिष्ट<br>गन्ध | गाय की<br>जीभ से<br>अनन्तगुण<br>कर्कश |
| नील    | नीलम के समान<br>नीला          | सौंठसे श्रनन्तगुण<br>तीक्ष्ण     |                                                     |                                       |
| कापोत  | कबूतरके गलेके<br>समान रंग     | कच्चेआमके रससे<br>अनन्तगुण तिक्त |                                                     |                                       |
| तेजः   | हिंगूल—सिन्दूरके<br>समान रक्त | पके आमके रससे<br>अनन्तगुण मधुर   | सुरभि - कुसुम                                       | नवनीत                                 |
| पद्म   | हल्दीके समान<br>पीला          | मधुसे म्ननन्तगुण<br>मिष्ट        | की गन्ध से<br>अनन्तगुण इष्ट                         | मक्खनसे<br>अनन्त गुण                  |
| शुक्ल  | शंखके समान<br>सफेद            | मिसरीसे घनन्त<br>गुण मिष्ट       | गन्ध                                                | सुकुमार                               |

#### क्षयोपशम

आठ कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ग्रीर अन्तराय, ये चार कर्म घाती है, और श्रेष चार अघाती। घाती कर्म आत्म-गुणों की साक्षात् घात करते हैं। इनकी अनुभाग-शिक्तका सीधा असर जीवके ज्ञान ग्रादि गुणोंपर होता है, गुण-विकास रुकता है। अघातीकर्मोंका सीधा सम्बन्ध पौद्गलिक द्रव्योंसे होता है। इनकी प्रनुभाग-शिक्तका जीवके गुणों पर सीधा ग्रसर महीं होता। प्रधाती कर्मोंका या तो उदय होता है या क्षय—सर्वथा प्रभाव। इनके उदयसे जीवका पौद्गलिक द्रव्यसे सम्बन्ध जुड़ा रहता है।

इन्हीं के उदयसे आत्मा 'अमूर्तोऽपि मूर्त इव' रहती है। इनके क्षयसे जीवका पौर्गलिक द्रव्यसे सदाके लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता है। और इनका क्षय मुक्त अवस्थाके पहले क्षणमें होता है। घाती कमौं के उदयसे जीवके ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र भीर वीर्य-शिक्तका विकास रुका रहता है। फिर भी उक्त गुणोंका सर्वावरण नहीं होता। जहां इनका (घातिक कमौंका) उदय होता है, वहां अभाव भी। यदि ऐसा न हो, आत्माके गुण पूर्णतथा ढक जायं तो जीव और भ्रजीवमें कोई अन्तर न रहे। इसी आश्रयसे नन्दीमें कहा है:—

"सन्व जीवाणं पियएं अक्खरस्स अणंन्तभागो निच्चुग्घाडिओ जद्द पुण सो वि आवरिज्जा तेणं जीवो अजीवत्तं पाविज्जा सुट्ठुविमेह समुदये होइ पहा-चंदसूराणं"

— पूणं ज्ञानका अनन्तवां भाग तो जीवमात्रके ग्रनावृत रहता है, यदि वह ग्रावृत हो जाय तो जीव अजीव बन जाय। मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चांद और सूरजकी प्रभा कुछ न कुछ रहती है। यदि ऐसा न हो तो रात-दिनका विभाग ही मिट जाय। घाती कर्मके दिलक दो प्रकारके होते हैं— देशघाती और सर्वघाती। जिस कर्म-प्रकृतिसे आंशिक गुणोंकी घात होती है, वह देशघाती और जो पूणं गुणोंकी घात करे, वह सर्वघांती। देशघाती कर्मके स्पर्धक भी दो प्रकारके होते हैं—देशघाती स्पर्धक ग्रीर सर्वघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धकों जा उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए ग्रात्मगुण्यका यत् किञ्चित् विकास होने में भी सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होना आवश्यक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमरूप। जहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए ग्रात्मगुण्यका यत् किञ्चित् विकास होने में भी सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होना आवश्यक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमरूप। जहां सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, उस कर्म-अवस्थाको क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशममें विपाकोदय नहीं होता, यह २-३३ सूत्रमें आचार्यवरने बतलाया है। उसका अभिप्राय यही है कि सर्वधाती स्पर्धकोंका विपाकोदय नहीं रहता। देशघाती

स्पर्धकोंका विपाकोदय गुणोंके प्रगट होने में वाधा नहीं डालता । इसलिए यहां उसकी प्रपेक्षा नहीं की गई। क्षयोपशमकी कुछेक रूपान्तरके साथ ३ व्याख्यायें हमारे सामने वाती हैं—(१) घाती कर्मका विपाकोदय नहीं होना क्षयोपशम है—इससे मुख्यतया कर्मकी अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। (२) उदयमें प्राये हुए घाती कर्मका क्षय होना, उपशम होना—विपाक रूपसे उदयमें न आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम है। इसमें प्रधानतया क्षयोपशम दशामें होनेवाले कर्मोदयका स्वरूप स्पष्ट होता है। (३) सर्वधाती स्पर्धकोंका क्षय होना, सत्ता रूप उपशम होना तथा देशघाती स्पर्धकोंका उदय रहना क्षयोपशम है। इससे प्रधान्यतः क्षयोपशमके कार्य्य (ग्रावारक शक्ति) के नियमनका बोध होता है।

सारांश सबका यही है कि—जिस कर्म-दशामें क्षय, उपशम और उदय ये तीनों बातें मिलें, वह क्षयोपशम है। अथवा घाती कर्मोंका जो आंशिक सभाव है —क्षययुक्त उपशम है, वह क्षयोपशम है। क्षयोपशममें उदय रहता अवश्य है किन्तु उसका क्षयोपशमके फल पर कोई ग्रसर नहीं होता। इसलिए इस कर्म-दशाको क्षय-उपशम इन दो शब्दोंके द्वारा ही व्यक्त किया है।

## दीपिका और तत्त्वार्थ

दीपिका और तत्त्वार्थं दोनोंका प्रतिपाद्य विषय जैन-तत्त्व है। तत्त्वार्थंके होते हुए भी दीपिकाका निर्माण क्यों? यह प्रश्न सहज ही हो सकता है। इसलिए भी हो ककता है कि कई स्थलोंमें उसके सूत्र मूलके रूपमें या कुछ परिवर्तनके साथ उद्भृत किये गये हैं। किन्तु दीपिकाका अथसे इति तक सूक्ष्म दृष्ट्या ग्रालोचन करनेवालोंके लिए यह प्रश्न द्विविधाका नहीं। फिर भी इसकी रचनाके मलभूत तथ्योंको सामने रख देना पाठकोंके लिए उपयुक्त ही होगा। दीपिकाकी रचना जैन-सिद्धान्तमें प्रवेश पानेके इच्छुक विद्याधियोंके लिए हुई है। वह ग्रन्थके नाम तथा आदि-श्लोकगत प्रयोजन 'विदधे बोध-

वृद्धधर्यम्' से ही स्पष्ट हैं। इसलिए इसमें पण्डितोंकी किन प्रिया सरलता की ओर अधिक ध्यान रखा गया है। विद्याधियोंके प्रध्ययनके आरम्भकालमें ही यह कण्ठाग्र हो जाए, इसलिए इसमें पाठका संक्षेप, अधिक परिभाषाएँ और आवश्यक विषयोंका निर्वाचन हुग्रा है। गुणस्थान, पर्याप्ति, उपयोग, प्रास्त्रव-भेद, सम्वर-भेद, भाव, शरीर आदि अनेकों ऐसे विषय हैं; जिनकी परिभाषाएं समस्ता विद्याधियोंके लिए अत्यन्त ग्रावश्यक है। तत्त्वायंके मूल सूत्रोंमें वे नहीं हैं। यह एक आकार ग्रन्थ है। उसके साथ कोई ऐसी छोटी व्याख्या जुड़ी हुई नहीं है कि विद्यार्थी जिसे कण्ठाग्र कर सरलतया आगे बढ़ सकें। 'उपयोगो लक्षणम्' इतने मात्रसे विद्यार्थीकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती जबतक कि वह 'चेतनाव्यापार उपयोगः' यह न समक्स ले।

तत्त्वार्थं पूर्णताकी दृष्टिसे रचा गया था और दीपिकाकी रचना उप-योगिताकी दृष्टिसे हुई है।

#### आधारभूत प्रन्थ

प्रस्तुत प्रत्यकी रचनाके मूल घाघार जैन-आगम हैं। इनके अतिरिक्त उमास्वातिका तत्त्वार्थ, आचार्य भिक्षुका नव-सद्भाव-पदार्थ तथा आचार्य हेम-चन्द्रकी प्रमाण-मीमांसा भी इसके घाघार रहे हैं।

#### एक अध्ययन

इसका कम सर्वथा मौलिक तथा आधुनिकतम है। जैन-दृष्टिमें विश्व क्या है? इस दृष्टिकोणको सामने रखकर आप इसका पहला प्रकाश पहें। जैन-दर्शन वास्तिविक पदार्थवादी है। उसकी दृष्टिमें क्षेय क्षाताका स्वप्न-प्रत्यय नहीं, किन्तु उसका क्षाताके समान ही स्वतन्त्र अस्तित्व है। लोकका स्वष्प, आकार, विभाग, आधार, लम्बाई-चौड़ाई आदिका जैन-आगमोंमें बड़ा भारी

१-विश्वस्थितिनिरूपणम्।

सूक्ष्म भीर तात्त्विक विवेचन किया गया है। द्रव्यों पर दृष्टि डालते ही विश्वस्थितिका पूर्णं रूप आंखों के सामने आ जाता है। विश्वको समझने के लिए
जीवके भेदों की कोई मुख्य उपयोगिता नहीं, इसलिए यहां जीवका कोई
विभाग नहीं किया गया। लोककी व्यवस्थामें अजीवका ही अधिक उपयोग
है। जैन-दर्शनमें भजीव द्रव्य सांख्यकी प्रकृतिकी तरह एक नहीं, वह पांच
भागों में बंटा हुमा है। घमं और अधमंसे लोक-अलोकका विभाग मौर गतिस्थितिकी व्यवस्था होती है। आकाश सबका आधार है, काल परिवर्तनका
हेतु है। और पुद्गलका श्वास-उख्वास, भाषा, मन, शरीर, खान-पान आदि
जीवकी समस्त दैहिक प्रवृत्तियों में प्रयोग होता है। जीव जीव-अजीवका
जाता और विशेषतः पुद्गलका भोक्ता है। यद्य पि स्वरूपकी अपेक्षा ये छओं
स्वतन्त्र हैं, फिर भी म्रापसमें एक दूसरे उपकारक भीर सहायक हैं। इनकी
सामूहिक स्थिति ही विश्व है।

दूसरे प्रकाशके प्रारम्भमें ही नव तत्त्वोंके नाम हैं। द्रव्य भीर तत्त्व दोनों एकार्यंक शब्द हैं, तब फिर छव द्रव्य भीर नव तत्त्व, ये दो विभाग क्यों? इसका समाधान यह है कि जैन-दर्शनमें भेद और अभेद दोनों दृष्टियोंका स्थान है। भ्रभेद-दृष्टिके भ्रनुसार तत्त्व दो ही हैं—जीव और अजीव। सूक्ष्म-दृष्टिके लिए भेद ग्रावश्यक नहीं होता। स्यूलदृष्टिवाले व्यक्तियोंकी उपयोगिताके लिए भेद-सृष्टि होती है। शास्त्रकारोंने विश्वस्थितिको समझानेके लिए दो तत्त्वोंके छः भेद किये। प्रश्न यह रहा कि क्या जैन-दर्शन केवल सत्यको जाननेके लिए ही हैं? इसीके उत्तरमें दो तत्त्वोंके नव भेद हुए। तास्पर्य यह निकला कि जैन-दर्शनका लक्ष्य सत्य-ज्ञानके उपरांत सत्य—मोक्ष—पूर्ण विकास तक पहुँचनेका है। नव तत्त्वमें इसीका—मोक्षकी साधक-वाधक भ्रवस्थामोंका वर्णन किया गया है। इनमें जीव और भ्रजीव, ये दो मूल हैं और सात इनकी अवस्थाएँ। मोक्ष अन्तिम लक्ष्य है। पुण्य, पाप और

बन्ध, ये तीन मोक्षकी वाधक अजीव (पुद्गल ) की ग्रवस्थाएँ हैं। आस्रव जीवकी अवस्था है, वह मोक्षकी वाधक है। योगके दो भेद हैं—शुभ योग ग्रीर प्रशुभ योग। ग्रशुभ योग भी वाधक है। शुभ योगसे दो कार्य होते हैं—निर्जरा ग्रीर पुण्यबन्ध। निर्जराकी ग्रपेक्षा शुभयोग साधक है ग्रीर पुण्य की अपेक्षा वाधक। सम्वर और निर्जरा ये दोनों जीवकी ग्रवस्थाएँ हैं ग्रीर सोक्षकी साधक हैं। मोक्ष आत्माकी कर्म मुक्त अवस्था है। कर्म युक्त अवस्था से कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचनके लिए तत्त्वकी प्रक्रियाको समझना आवश्यक है। इसको समझे बिना साधक आगे नहीं बढ़ सकता। इस तथ्यको सामने रखकर ग्राप ग्रिगम चार (दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें) प्रकाशोंको पढ़ें। दूसरेमें जीवस्वरूप का, तीसरेमें जीवके विभाग और अजीवका वर्णन है। चौथेमें वाधक ग्रवस्थाओं एवं पांचवेंमें साधक ग्रवस्थाओंका तथा साध्यका निरूपण है।

(६) दया, दान भ्रोर उपकारके नामपर धार्मिक जगत्में जो कुछ हो रहा है, वह आजकी स्थितिमें केवल द्रष्टव्य या श्रोतव्य ही नहीं, गहराईके साथ विचारणीय है। समूचे संसारपर राजनीतिका प्रभुत्व, जडवादी दृष्टि-कोण, आर्थिक वैषम्यके विरुद्ध आन्दोलन आदि प्रवृत्तियां धार्मिक जगत्को चुनौती है। यदि धार्मिकोंने इसे सहर्ष स्वीकार नहीं किया, सावधानीसे इसे नहीं सम्हाला तो धर्म-सम्प्रदायोंकी क्या स्थिति होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आचार्य भिक्षुने धार्मिकजगत्के सामने जो दृष्टिकोण रक्खा,

१-जीवस्वरूपनिरूपणम्।

२-मूलतत्त्वद्वयीनिरूपणम्।

३-मोक्षवाधकतत्त्वनिरूपणम्।

४-मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम्।

उसका आचार्यंवरने अपनी भाषामें बहा यौक्तिक समर्थन किया है। आचार्य भिक्षुके दयादानके दृष्टिकोणकी यह कहकर उपेक्षा करना कि वह भगवान् महावीरके दया-दानके प्रतिकूल है, घोर अन्याय है। दया-दान और उपकार को विशु द्व प्रहिंसासे जोड़कर हम धार्मिक जगत्को बहुत बड़ी समस्याको सुलझा सकते हैं। बात-बातमें धर्म-पुण्यकी दुहाई, दानकी प्रवृत्तिका दुरुप-योग आदि प्रवृत्तियोंने आजके शिक्षतको नास्तिक बननेकी प्रेरणा की है, इसमें कोई सन्देह नहीं। दान, दया और उपकारकी द्विविधता, धार्मिक को चौंकानेवाली अवश्य है, फिर भी वास्तिवक और धर्मके विशु द्व स्वरूपको विकारोंसे परे रखनेवाली है। इसी दृष्टिके साथ आप छठा प्रकाश पढ़ें।

- (७) जैन-आगमों में देथ, गृरु और धर्मको रत्नत्रयी कहा है। दृष्टिको यथार्थ बनाने के लिए इनका यथार्थ स्वरूप समझना ग्रावश्यक है। साधनाकी पहली दशा सम्यग् दर्शन है। उसकी मूल-भित्ति रत्नत्रयी है और यही है सातवें प्रकाशमें आपकी पाठ्य-सामग्री।
- (८) जैन-दर्शनमें आत्म-विकासकी १४ भूमिकाएँ हैं, आगमकी भाषा में जो १४ गुणस्थान कहलाते हैं। अध्यात्म-विकासकी विभिन्न भूमिकाओं पर फलित होनेवाली आत्माकी विभिन्न अवस्थाओं का साधना-क्षेत्रमें बड़ा महत्त्व है। ग्राठवें प्रकाशमें यही अध्ययनका विषय है।
- (९) नौवें प्रकाशमें प्रमाण, प्रमाता और प्रमिति, जो न्याय शास्त्रके प्रमुख अंग हैं, का संक्षिप्त प्रतिपादन हैं। जैन-सिद्धान्त युक्तिसे प्रतिकूल नहीं, इसी आशयको व्यक्त करनेके लिए सिद्धान्तोंके साथ न्याय-शास्त्रका परिच्छेद भी जोड़ा गया है। इस प्रकार दीपिकाका कमबद्ध अध्ययन हमारे सामने एक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित करता है।

### रचना-शैली

भाषा-दीपिकाकी मूल-भाषा संस्कृत है। ब्राजके युगमें संस्कृतमें प्रंथ

का रचा जाना क्या उपयुक्त है ? यह प्रश्न होना स्वाभाविक है किन्तु अधिक महत्त्वका नहीं। विकासकी अपेक्षा हिन्दी ग्राज संस्कृतके शतांशमें ही नहीं है। उसमें अभी तक पारिभाषिक शब्दोंका प्राय: ग्रभावा सा है। संक्षेपमें गूढ़ भावोंको रखनेकी शैलीका भी विकास नहीं हुआ है। इसीलिए कण्ठस्थ करने योग्य परिभाषात्मक ग्रंथका संस्कृतमें होना आवश्यक है।

### अनुवाद और परिशिष्ट

संस्कृत न जाननेवालों के लिए इसका हिन्दीमें भावानुवाद किया गया है। किठन स्वलोंपर टिप्पण लिखे गये हैं। इसके श्रितिरिक्त परिशिष्ट संख्या १ के अन्तर्गत, तुलनात्मक और विशेष व्याख्यानात्मक सामग्री है। तथा इसीके अन्तर्गत दीपिकामें तत्त्वार्थसे संगृहीत समान या साशय परिवर्तित सूत्रोंकी सूची भी है। परिशिष्ट संख्या २ में मूल ग्रन्थ-गत उदाहरण और कथाएँ हैं। परिशिष्ट संख्या ३ में पारिभाषिक शब्द-कोष है।

#### शैछी

इसकी रचना-शैली सूत्रात्मक है। सूत्रके द्याशयको स्पष्ट करनेके लिए स्वकृत संक्षिप्त व्याख्या भी है। वह कहीं सूत्रकी पूरक, कहीं केवल उदा-हि णात्मक, व्युत्पत्त्यात्मक तथा कहीं-कहीं विस्ताररूप भी है। समग्र सूत्रोंकी संख्या ३३० है और वह नौ प्रकाशोंमें विभक्त हैं। प्रत्येक प्रकाश की सूत्र-संख्या कमशः इस प्रकार है—१—४५, २—३७, ३–३५, ४—२९, ५—४६, ६—२५, ७—३१, ८—३५, ९—४७। ग्रन्थकी पूर्तिमें ९ प्रशस्ति इलोक हैं, जिनमें गृह परम्पराका उल्लेख है। इसका सवृत्तिक ग्रन्थाग्र (ग्रनु-ष्ट्यू परिणामसे) ५९५ श्लोक-परिमाण है।

#### अपनी बात

प्रस्तुत ग्रन्थ (जैन-सिद्धान्त-दीपिका) की श्रायोजनामें परम पूजनीय आचार्यश्री (तुलसी) का जो मार्ग-दर्शन मिला, वह मेरे लिए कोई विशेष

#### [ ११५ ]

नहीं, जिनके कर-कमलोंसे मैं बना— मेरा जीवन बना, फिर में इसे क्या कुछ अधिक समझूं?

मुनि मिट्ठालालजीने 'विषयानुकम' ग्रीर 'कुछ बिशेष' का तुलनात्मक भाग लिखकर मुझे इस कार्य-सम्पादनसे शीघ्र उत्तीर्ण होनेका ग्रवसर दिया, बह स्मृतिसे परे नहीं हो सकता । अन्य विद्यार्थी-मुमुक्षुओं ने भी इसमें जो सह-योग दिया, वह हमारी साम्प्रदायिक प्रणालीके ग्रनुरूप ही है, मैं इस विषयमें उनका कृतज्ञ होऊं, ऐसा मुझे अनुभव ही नहीं है।

आश्विन शुक्ला १३, २००७ हांसी (पंजाब) मुनि नथमल

# वस्तु दर्शनमें प्रयुक्त ग्रन्थोंकी सूचि

| प्रन्थ-नाम             | प्रन्थ-संकेत        |
|------------------------|---------------------|
| १ अनुकम्पाकी चउपई      | (अनु॰ चउ०)          |
| २ अनुयोग द्वार         | (अनु०द्वा०)         |
| ३ अन्ययोगव्यवच्छे दिका | (अन्य०व्यव०)        |
| ४ अभिधर्मकोष           | (अभि०को०)           |
| ५ अमितगति श्रावकाचार   | (স০ স্থাণ)          |
| ६ अयोगव्यवच्छेदिका     | (अ०व्यव०)           |
| ७ आचारांग              | ( आ ॰ )             |
| ८ आचारांग टीका         | (ग्रा० टी०)         |
| ह आदिपुराण             | (ग्रा० पु०)         |
| १० आवश्यक वृहद् वृत्ति | (म्राय० वृह० वृ•)   |
| ११ आवश्यक टोका         | (आव० टी०)           |
| १२ आवश्यक-निर्युक्ति   | (आव० नि०)           |
| १३ आवश्यक-मलयगिरि      | (ग्राव० म०)         |
| १४ आहर्त-दर्शन दोपिका  | ( য়া০ বী০ <b>)</b> |
| १५ इष्टोपदेश           | (इष्टो०)            |
| १६ उत्तराध्ययन         | ( उत्त॰ )           |

१७ उत्तराध्ययनवृत्ति

( उत्त० वृ• )

# [ ११७ ]

| व्रत्थ-नाम                      | प्रन्थ-संकेत   |
|---------------------------------|----------------|
| १८ डत्तराध्ययन निर्युक्ति       | (उत्त० नि०)    |
| १६ उपदेशतरिङ्गणी                | ( उप० तर० )    |
| २० डपदेशपद                      | (उप• पद०)      |
| ११ डपदेश-रहस्य                  | (उप० रह०)      |
| २२ डपासकद्शा                    | (उपा०)         |
| २३ डपासकदशा वृत्ति              | (उपा० वृ०)     |
| १४ ऋग्वेद                       | (ऋग्)          |
| ≀५ औपपातिक                      | (औप०)          |
| <b>१६ औपपातिक वृत्ति</b>        | ( औप० वृ० )    |
| र७ कठोपनिषद्                    | (कठो०)         |
| ≀८ केनोपनिषद्                   | (केनो०)        |
| ≀६ गणघरवाद                      | (ग० वा०)       |
| <b>१० गीता</b>                  | (गी०)          |
| <sub>१</sub> १ गीता-रहस्य       | (गी०र०)        |
| १२ गोम्मट सार                   | (गो०सा०)       |
| ।३ छान्दोग्योपनिषद्             | (छान्दो)       |
| <b>१४ जम्बूद्वीप प्रक्</b> पि   | (জम्बू० प्र०)  |
| ∤ <b>५ जैन-सिद्धान्त-दीपिका</b> | (जै० दी०)      |
| <b> ६ ज्ञानसार</b>              | (ज्ञान० सा०)   |
| ∤७ तत्त्वार्थ सूत्र             | (तत्त्वा०)     |
| ∤८ ते <del>त्तरीयोपनिषद्</del>  | (तैत्त० उ०)    |
| ∤६ द्या भगवती                   | (द० भ०)        |
| १० दर्शन और अनेकान्तवाद         | (दर्श० ग्रने०) |

# [ ११८ ]

| व्रन्थ-नाम                    | प्रन्थ-संकेत     |
|-------------------------------|------------------|
| ४१ दशवैकालिक                  | ( दश० वै० )      |
| ४२ दशवैकालिक दीपिका           | (दश० वै० दी०)    |
| ४३ दशवैकालिक निर्युक्ति       | (दश० वै० नि०)    |
| ४४ द्रव्य-सं <b>ग्रह</b>      | (द्रव्य०सं०)     |
| ४५ द्रव्यानुयोग तर्कणा        | (द्रव्यानु० त०)  |
| ४६ द्वात्रिंशद् द्वात्रिंशिका | ( द्वा० द्वा० )  |
| ४७ धर्म-परीक्षा               | (धर्म०प०)        |
| ४८ धर्मवादाष्टक               | (धम०वा०)         |
| ४६ धर्मरत्न प्रकरण            | (धर्म०प्र०)      |
| ५० धर्म-संप्रह                | (धर्म० सं०)      |
| ५१ नव-सद्भाव-पदार्थ           | (न०प०)           |
| <b>५२ नन्दीसूत्र</b>          | ( नन्दी )        |
| ५३ नन्दी वृत्ति               | (न०वृ०)          |
| ५४ निरुक्त                    | <b>(</b> निरु० ) |
| ५५ निशीथ                      | (नि०)            |
| ४६ निशीथ चूर्णि               | (नि० चू०)        |
| ५७ न्यायसूत्र                 | ( न्या० सू० )    |
| <b>५८ न्याया</b> लो <b>क</b>  | ( न्याया० )      |
| <b>५६ प</b> भ्ब वस्तुक        | ( पं० व० )       |
| ६० पञ्च संप्रह                | (पं० सं०)        |
| ६१ पञ्चाशक                    | (पञ्चा०)         |
| ६२ पद्मपुराण                  | (पद्म० पु०)      |
| ६३ पद्मानन्द महाकाव्य         | (पद्मा० महा०)    |

# [ ११९ ]

| व्रन्थ-नाम                       | घन्थ-संकेत           |
|----------------------------------|----------------------|
| ६४ पातञ्जलयोग                    | (पा०यो०)             |
| ६५ पिण्डनिर्युक्ति               | (पि० नि०)            |
| <b>६६ पुरु</b> षार्थ सिद्ध्युपाय | ( पुरु० सिद्ध्यु० )  |
| ६७ प्रज्ञापना                    | ( স্বরা <b>০ )</b>   |
| ६८ प्रज्ञापना वृत्ति             | ( স৹ ৰৄ৹ )           |
| ६६ प्रमाणमय तत्वालोक             | ( प्रमा०त० )         |
| ७० प्रवचनसारोद्धार               | ( प्रव० सा० )        |
| ७१ प्रशमरति प्रकरण               | ( স০ ব০ স০ )         |
| ७२ प्रश्नव्याकरण                 | ( प्रश्न० व्या० )    |
| ७३ प्रश्नव्याकरण टीका            | (प्रश्न०टी० <b>)</b> |
| ७४ भगवती                         | (भग०)                |
| ७५ भगवती वृत्ति                  | (भग०वृ०)             |
| ७६ मनुस्मृति                     | ( मनु० )             |
| ७७ महाभारत                       | (महा०भा०)            |
| ७८ मीमांसाश्लोक वार्तिक          | (मी० इलो० वा०)       |
| ७६ मुण्डकोपनिषद्                 | ( मुण्डको० )         |
| ८० मोक्षमार्ग प्रकाश             | (मो०प्र०)            |
| ८१ मङ्गल-प्रभात                  | ( मं० प्र० )         |
| ८२ यजुर्वेद                      | (य०वे०)              |
| ८३ योगदृष्टिसमुचय                | (यो०दृ०स०)           |
| ८४ योगबिन्दु                     | (यो० बि०)            |
| ८५ योगशास्त्र                    | ( यो० शा० <b>)</b>   |
| ८६ रत्नकरण्ड श्रावकाचार          | (रत्न० क० श्रा०)     |

| प्रन्थ-नाम                      | प्रन्थ-संकेत         |
|---------------------------------|----------------------|
| ८७ छोकतत्त्वनिर्णय              | (लो०त०नि०)           |
| ८८ छोक-प्रकाश                   | (लो॰ प्र०)           |
| ८६ वादद्वात्रिशिका              | (वा०द्वा०)           |
| ६० विशेषावश्यक भाष्य            | (विशेषा० भा०)        |
| ६१ वृहत्कल्पभाष्य               | (वृ०भा०)             |
| ६२ वृहदारण्यकोपनिषद्            | (वृ० उ०)             |
| ६३ वेदान्तसार                   | (वे॰ सा०)            |
| ६४ वैशेषिक दर्शन                | (वैशे०्द०)           |
| ६५ व्यवहारसूत्र                 | (ंच्य०)              |
| ६६ व्यवहार वृत्ति               | (ब्य० वृ०)           |
| ६७ शान्तमुधारस                  | (शा०सु०)             |
| ६८ शास्त्र दीपिका               | ( शा० दी० )          |
| ६६ शास्त्र वार्ता समुचय         | ( গা০ বা০ स০ )       |
| १०० ग्रुकरहस्य                  | ( शु॰ र० )           |
| १०१ शंकर दिग्विजय               | (शं० दिग्वि०)        |
| १०२ श्वेताश्वतरोपनिषद्          | (                    |
| १०३ षड्दर्शन समुचय              | ( ष॰ स० )            |
| १०४ सम्मति तकं प्रकरण           | (सम्० प्र०)          |
| १०५ समयसार                      | ( स॰ सा॰ )           |
| १०६ समाजवाद                     | ( स॰ वा॰ )           |
| ०७ सामाजिक कुरीतियां            | (सा०कु०)             |
| ०८ सर्वतन्त्रपदार्थ उक्षणसंप्रह | ( सर्वे० प० ल० सं० ) |
| ०६ सर्वोद्य                     | ( सर्वो० )           |

# [ १२१ ]

| प्रन्थ-नाम               | <b>मन्थ-संके</b> त |
|--------------------------|--------------------|
| ११० सांख्य तत्त्व कौमुदी | (सां०कौ०)          |
| १११ सांख्यसूत्र          | (सां॰ सू०)         |
| ११२ सुत्त-निपात          | (सु० नि०)          |
| ११३ सूक्ति मुक्तावली     | (सू०मु०)           |
| ११४ सूत्रकृतांग          | (सू० कु०)          |
| ११५ सूत्रकृतांग टीका     | ( सू० कृ० टी० )    |
| ११६ सेनप्रश्नोत्तर       | (से० प्र०)         |
| ११७ स्थानांग             | (स्था०)            |
| ११८ स्थानांग टीका        | (स्था० टी० )       |
| ११६ हारिभद्रीय अष्टक     | ( हा० য়० )        |
| १२० हिन्दी विश्व भारती   | (हि० भा०)          |

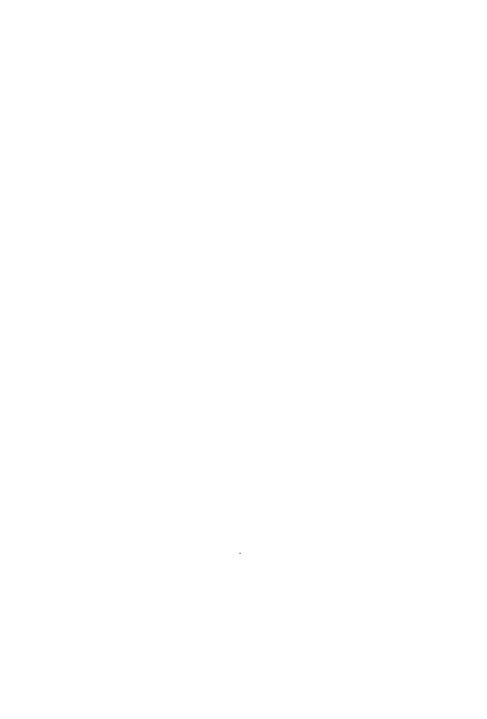

# जैन-सिद्धान्त-दोपिकाकी विषय-सूचि

#### प्रथम प्रकाश-पृष्ठ-४ से ३१

(१) द्रव्यके भेद (२) द्रव्यका लक्षण (३) धर्मास्तिकायका लक्षण (४) अधर्मास्तिकायका लक्षण (५) आकाशका लक्षण (६) आकाशके भेद (७) लोकका लक्षण (८) लोककी स्थित (९) अलोकका स्वरूप (१०) पुद्गलका लक्षण (११) पुद्गलके धर्म (१२) पुद्गलके भेद (१३) परमाणु का लक्षण (१४) स्कन्धका लक्षण (१५) स्कन्ध रचनाकी प्रक्रिया (१६) परमाणु भ्रोंके बन्धकी प्रक्रिया (१७) कालके भेद (१८) कालको जाननेके प्रकार (१९) एक व्यक्तिक भीर गतिशून्य द्रव्य (२०) देशका लक्षण (२१) प्रदेशका लक्षण (२२) धर्म-अधर्म-लोकाकाश एवं एक जीवके असंस्य प्रदेशोंका निरूपण (२३) अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश (२४) पुद्गलके संस्थेय, असंस्थेय व भ्रनन्त प्रदेश (२५) परमाणुके प्रदेश नहीं (२६) धर्म अधर्मका भ्रवगाह, (२७) पुद्गलोंका अवगाह, (२८) जीवका अवगाह, (२९) कालका प्रसार, (३०) समय-क्षेत्रका वर्णन, (३१) गुणका निरूपण (३२) पर्यायका निरूपण।

#### [ १२४ ]

#### द्वितीय प्रकाश—पृष्ठ—३२ से ४७

(१) तत्त्वके भेद, (२) जीवका लक्षण, (३) उपयोगका लक्षण, (४) उपयोगके भेद, (५) साकारोपयोगका निरूपण, (६) मितज्ञानका लक्षण, (७) मित-ज्ञानके भेद, (८) अवग्रहके भेद, (९) ईहाका लक्षण, (१०) ग्रवायका लक्षण, (११) धारणाका लक्षण, (१२) श्रुत-ज्ञानका लक्षण, (१३) ग्रवधि-ज्ञानका निरूपण, (१४) मनःपर्याय-ज्ञानका लक्षण, (१५) मनःपर्याय-ज्ञानके श्रवधि ज्ञानका पार्थक्य, (१६) केवल ज्ञानका लक्षण, (१७) अज्ञानका निरूपण, (१८) ग्रनाकारोपयोगका निरूपण, (१९) इन्द्रिय निरूपण, (२०) द्रव्येन्द्रिय, (२१) भावेन्द्रिय, (२२) इन्द्रियोंके विषय, (२३) मनका लक्षण, (२४) जीवके स्वभाव, पांच भाव।

### तृतीय प्रकाश-पृष्ठ-४८ से ६१

(१) जीवके भेद, (२) संसारी जीवके भेद (३) स्थावर जीव (४) त्रस जीव, (५) समनस्क-ग्रमनस्क, (६) नरकका वर्णन (७) देव-वर्णन, (८) तिर्यञ्च, (९) मनुष्योंका निवास-क्षेत्र. (१०) आर्य म्लेच्छ, (११) जाति-पार्थक्यका कारण, (१२) जन्मका निरूपण, (१३) योनि, (१४) अजीवका निरूपण।

# चतुर्थ प्रकाश -पृष्ठ-६२ से ६१

(१) कर्मका लक्षण, (२) कर्मका कार्ट्यं, (३) कर्मोंकी भ्रवस्थाएँ, (४) बन्धका निरूपण, (५) पुण्यका लक्षण, (६) धर्मसे पुण्यका भ्रविनाभा-विस्व, (७) पापका लक्षण, (८) पुण्य-पापसे बन्धका पार्थक्य, (९) आस्त्रव का लक्षण, (१०) आस्रवका भेद, (११) मिथ्यात्वका लक्षण, (१२) अवि-रितका लक्षण, (१३) प्रमादका लक्षण, (१४) कषायका निरूपण, (१५) योगास्रवका निरूपण, (१६) शुभयोग ही शुभ कर्मास्रव है, (१७) शुभयोग के साथ निर्जराका सम्बन्ध।

#### पञ्चम प्रकाश—पृष्ठ ६२ से १०४

(१) संवरका स्वरूप, (२) संवरके भेद, (३) सम्यक्त्वका स्वरूप, (४) सम्यक्त्वके प्रकार, (५) निसर्गज व निमित्तज सम्यक्त्व, (६) करण का लक्षण, (७) करणके भेद, (८) प्रत्याख्यानका स्वरूप, (९) अप्रमादका स्वरूप, (१०) अकषायका स्वरूप, (११) ग्रयोगका स्वरूप, (१२) निजंराका स्वरूप, (१३) निजंराके भेद, (१४) तप, (१५) बाह्य तपके भेद, (१६) अनशन, (१७) ग्रनोदिरका, (१८) वृत्ति-सक्षेप, (१९) रसप्रत्याग, (२०) काय क्लेश, (२१) प्रतिसंलीनता, (२२) ग्राभ्यन्तर तप के भेद, (२३) प्रायदिचत्त, (२४) विनय, (२५) वैयावृत्त्य, (२६) स्वाध्याय, (२७) ध्यानका निरूपण, (२८) व्युत्सर्गका स्वरूप, (२९) (३०) मुक्तात्माका ऊर्ध्व गमन, (३१) मुक्तात्माका निवास स्थान, (३२) दो तत्त्वोंमें नौ तत्त्व।

#### षष्ठ प्रकाश-पृष्ठ-१०६-११७

(१) अहिंसाका स्वरूप, (२) दयाका स्वरूप, (३) दयाके उपाय, (४) लोक-दयाका निरूपण, (५) मोहका निरूपण, (६) रागका स्वरूप, (७) द्वेषका स्वरूप, (८) माध्यस्थ्य, (९) असंयम, (१०) संयम, (११)

#### [ १२६ ]

दान, (१२) निरवद्य दानका लक्षण, (१३) उपकारका निरूपण, (१४) सुख, (१५) दुःख।

#### सप्तम प्रकाश पुष्ठ - ११८ से १३१

(१) देवका लक्षण, (२) गुरुका लक्षण, (३) महान्नत, (४) हिंसा, (५) असत्प्रवृत्ति, (६) अनृत, (७) स्तेय, (८) अन्नहा, (९) परिग्रह, (१०) समितिका निरूपण, (११) पर्याप्तिका निरूपण, (१२) प्राणका निरूपण, (१३) धर्मका लक्षण, (१४) धर्मके भेद, (१५) आत्म-धर्मसे लोक-धर्मका भिन्नत्व, (१६) लोक-धर्मका निरूपण, (१७) आज्ञा।

#### अष्टम प्रकाश - पृष्ठ - १३२ से १४४

(१) गुणस्थानका लक्षण, (२) गुणस्थानके भेद, (३) मिथ्या दृष्टि, (४) सम्यग् मिथ्यादृष्टि, (५) सम्यग् दृष्टि. (६) सम्यक्त्वके लक्षण, (७) सम्यक्त्वके दृषण, (८) अविरत, (१) देश-विरत, (१०) देशव्रत, (११) अणुव्रत, (१२) शिक्षाव्रत, (१३) संयत, (१४) चारित्रका निरूपण, (१५) निग्नंन्थका निरूपण, (१६) लेश्या, (१७) वेद, (१८) छद्मस्थ, (१९) वीतराग, (२०) ईर्यापथिक, (२१) साम्परायिक, (२२) अयोगी, (२३) संसारी, (२४) शरीरका निरूपण, (२५) समुद्वातका निरूपण।

#### नवम प्रकाश-पृष्ठ-१५६ से १७१

(१) प्रमाणका लक्षण, (२) प्रमाणके भेद, (३) प्रत्यक्षका लक्षण, (४) प्रत्यक्षके भेद, (५) पारमाधिक, (६) सांव्यवहारिक, (७) परोक्ष

का लक्षण, (८) षरोक्षके भेद, (९) स्मृति, (१०) प्रत्यभिज्ञा, (११) तर्क, (१२) अनुमान, (१३) आगम, (१४) सप्तभंगीका लक्षण, (१५) नयका लक्षण, (१६) नयके भेद, (१७) नैगम, (१८) संग्रह, (१९) व्यवहार, (२०) ऋजुसूत्र, (२१) शब्द, (२२) समिमिस्टढ़, (२३) एवं-भूत, (२४) प्रमेयका लक्षण, (२५ अनेकान्तात्मक, (२६) सामान्य, (२७) विशेष, (२८) सत्, (२९) असत्, (३०) नित्य, (३१) अनित्य, (३२) वाच्य, (३३) अवाच्य, (३४) विश्वद्ध धर्मौकी संगति, (३५) प्रमिति, (३६) प्रमाता, (३७) निक्षेपका निरूपण।

# जैनसिद्धान्तदीपिका

आराध्याराध्यदेवं स्वं, सिद्धं सिद्धार्थनन्दनम् ।

विद्धे बोधवृद्ध्यर्थं, जैनसिद्धान्तदीपिकाम् ॥ १॥

मैं अपने आराध्यदेव, सिद्धिप्राप्त, सिद्धार्थपुत्र भगवान् महावीर की आराधना करता हुआ, जैन सिद्धान्त दीपिकाकी रचना करता हूँ। ज्ञानकी वृद्धि करना इसका उद्देश्य है।

#### प्रथमः प्रकाशः

### धर्माधर्माकाशपुद्गळजीवास्तिकाया द्रव्याणि ॥ १ ॥

#### कालश्च ॥ २॥

अस्तिकायः प्रदेशप्रचयः । धर्मादयः पञ्चास्तिकायाः कालक्च इति षड्दव्याणि सन्ति ।

गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् ॥ ३ ॥

गुणानां पर्यायाणां चाश्रयः --- आधारो द्रव्यम् ।

गत्यसाधारणसहायो धर्मः॥ ४॥

गमनप्रवृत्तानां जीवपुद्गलानां गतौ, असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यं धर्मास्त्रिकायः । यथा—मत्स्यानां जलम् ।

१ ग्रस्तीत्ययं त्रिकालबचनो निपातः; अभूवन्, भवन्ति, भविष्यन्ति चेति भावना अतोऽस्ति च ते प्रदेशानां कायादच राशय इति । ग्रस्तिशब्देन प्रदेशाः क्वचिदुच्यन्ते ततस्च तेषां वा काया ग्रस्तिकायाः । स्था० स्था० १४

#### प्रथम प्रकाश

- १—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्ति-काय और जीवास्तिकाय ये द्रव्य हैं।
- २- काल भी द्रव्य है।

प्रदेशोंके समूहको अस्तिकाय कहते हैं। धर्म ग्रादि पांच अस्तिकाय ग्रीर काल ये छः द्रव्य हैं।

- ३ गुण और पर्यायोंके आश्रयको द्रव्य कहते हैं।
- ४—गतिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको धर्म कहते हैं।

गितिकिया---सूक्ष्मातिसूक्ष्म चाञ्चल्य तकमें प्रवृत्त होनेवाले जीव और पुद्गलोंकी गितमें अनन्यरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यका नाम धर्मास्तिकाय है। जैसे----मछलियोंकी गितमें जल सहायक होता है।

#### स्थित्यसाधारणसहायोऽधर्मः ॥ ४ ॥

तेषामेव स्थानप्रवृत्तानां स्थितौ असाधारणसाहाय्यकारिद्रव्यम्, अधर्मा-स्तिकायः । यथा—पथिकानां छाया । जीवपुद्गलानां गतिस्थित्यन्यथानुपपत्तेः, वाय्वादीनां सहायकत्वेऽनवस्थादिदोषप्रसङ्गाच्च धर्माधर्मयोः सत्त्वं प्रतिपत्त-व्यम् । एतयोरभावादेव म्रलोके जीवपुद्गलादीनामभावः ।

#### अवगाहलक्षण आकाश: ।। ६ ॥

अवगाहोऽवकाश ध्राश्रयः, स एव रुक्षणं यस्य स आकाशास्तिकायः । दिगपि ग्राकाशविशेष एव न तु द्रव्यान्तरम् ।

#### लोकोऽलोकश्च ॥ ७॥

#### षड्द्रव्यात्मको छोकः ॥ ८॥

अपरिमितस्याकाशस्य षड्द्रव्यात्मको भागः, लोक इत्यभिघीयते । स च चतुर्देशरज्जुपरिमाणः , सुप्रतिष्ठकसंस्थानः, तिर्यंग् ऊर्ध्वोऽधश्च । तत्र

१ असंख्ययोजनप्रमिता रज्जुः।

२ त्रिशरावसम्पुटाकारः, यथा एकः शरावोऽघोमुखः, तदुपरि द्वितीय कथ्वं मुखः, तदुपरि पुनश्चंकोऽघोमुखः।

## ५—स्थितिमें असाधारणरूपसे सहायता करनेवाले द्रव्यको अधर्म कहते हैं।

जीव और पुद्गलोंकी स्थितिमें अनन्य रूपसे सद्वायता करनेवाले द्रव्यको अधर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे—पथिकोंको विश्राम करनेके लिए वृक्षकी छाया सहायक होती है।

घर्मास्तिकाय एवं अधर्मास्तिकायके बिना जीव और पुद्गलकी गित एवं स्थिति नहीं हो सकती और वायु आदि पदार्थोंको गित एवं स्थितिका सहायक माननेसे अनवस्था ग्रादि दोष उत्पन्न होते हैं, अतः इन (धर्म और अधर्म) का अस्तित्व निःसन्देह सिद्ध है। अलोकमें धर्मास्तिकाय ग्रोर अधर्मास्तिकाय नहीं हैं ग्रतः वहां पर जीव और पुद्गल नहीं जा सकते और नहीं रह सकते।

### ६-अवगाह देनेवाले द्रव्यको आकाशास्तिकाय कहते हैं।

अवगाहका अर्थ है अवकाश या भ्राश्रय। दिशायें भ्राकाश विशेष ही हैं, कोई पृथक् द्रव्य नहीं।

### ७--आकाशके दो भेद हैं--लोक और अलोक।

### ८-जो आकाश पड्द्रव्यात्मक होता है, उसे लोक कहते हैं।

वह लोक चवदह रज्जु' परिमित और सुप्रतिष्ठक आकारवाला है। यह लोक तीन प्रकारका है—तिरछा, ऊंचा और नीचा। तिरछा लोक अठारह सौ योजन ऊंचा ग्रोर असंख्य-द्वीप-समुद्र-परिमाण

१ ग्रसंख्ययोजनको रज्जु कहते हैं। २ सुप्रतिष्ठक आकारका ग्रर्थ है त्रिशरावसम्पुटाकार। एक सिकोरा उल्टा, उसपर एक सीधा ग्रौर उसपर फिर एक उल्टा रखनेसे जो आकार बनता है, उसे त्रिशराव—सम्पुटाकार कहते हैं।

#### जैनसिद्धान्तदीपिका

अष्टादशशतयोजनोच्छितोऽसंस्यद्वीपसमुद्रायामस्तिर्यक् । किञ्चिन्न्यूनसप्त-रज्जुप्रमाण ऊर्ध्वः । किञ्चिदधिकसप्तरज्जुप्रमितोऽघः ।

#### चतुर्घा तिस्थितिः॥ १॥

यथा आकाशप्रतिष्ठितो वायुः, वायुप्रतिष्ठित उदिधः, उदिधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, पृथिवीप्रतिष्ठिताः त्रसस्थावराः जीवाः ।

#### आकाशमयोऽह्योकः॥ १०॥

धर्मास्तिकायाद्यभावेन केवलमाकाशमयोऽलोकः कथ्यते ।

### स्पर्शरसगन्धवर्णवान पुद्गलः॥ ११॥

पूरणगलनधर्मत्वात् पुद्गल इति ।

۷

#### शब्दबन्धसीक्ष्म्यस्थील्यसंस्थानभेदतमरह्यायातपोद्योतप्रभावारच ॥१२॥

संहत्यमानानां भिद्यमानानां च पुद्गलानां ध्वनिरूपः परिणामः शब्दः, प्रायोगिको वैस्नसिकश्च । तत्र प्रयत्नजन्यः प्रायोगिकः, भाषात्मकोऽभाषात्मको वा । स्वभावजन्यो वैस्नसिकः—मेघादिप्रभवः । ग्रथवा जीवाजीविमिश्रभेदात् त्रेषा । मूर्त्तोऽयं नहि ग्रमूर्त्तस्य आकाशस्य गुणो भवति—श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मत्वात्, न च श्रोत्रेन्द्रियममूर्त्तं गृह्णाति-इति । संश्लेषः—बन्धः, अयमपि प्रायोगिकः सादिः वैस्नसिकस्तु सादिरनाद्यश्च ।

विस्तृत है। ऊँचा लोक कुछ कम सात रज्जु-प्रमाण है। नीचा लोक सात रज्जुसे कुछ अधिक प्रमाणवाला है।

#### ६-छोक-स्थिति चार प्रकारकी है।

जैसे—- झाकाश पर वायु, वायु पर घन-उदिध, घनोदिधि पर पृथ्वी और पृथ्वी पर त्रस-स्थावर प्राणी हैं।

१०—जिस आकाशमें धर्मास्तिकाय आदि नहीं हैं, रसे अलोक कहते हैं।

## ११—जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण होते हैं, उसे पुद्गछ कहते हैं।

जिसमें पूरण---एकी भाव श्रीर गलन---पृथग्भाव होता हो, वह पुद्गल है, यह इसका शाब्दिक अर्थ है।

१२—शब्द, बन्ध, सीक्ष्म्य, स्थील्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, आतप, उद्योत, प्रभा खादि भी पुद्गलास्तिकायमें ही होते हैं।

पुद्गलोंका संघात स्रीर भेद होनेसे जो ध्विनक्ष्प परिणमन होता है, उसे शब्द कहते हैं। वह दो प्रकारका है—प्रायोगिक और वैश्वसिक। किसी प्रयत्नके द्वारा होनेवाला शब्द प्रायोगिक है। यह दो प्रकारका है—भाषात्मक धौर अभाषात्मक। स्वभावजन्य शब्दको वैश्वसिक कहते हैं, जैसे—मेघका शब्द स्वाभाविक है। प्रकारान्तरसे शब्दके और भी तीन भेद किये जाते हैं, जैसे—जीवशब्द, अजीवशब्द और मिश्रशब्द। शब्द, अमूर्त-आकाशका गुण नहीं हो सकता, क्योंकि इसको श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है। श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा

सौक्ष्म्यं द्विविधम्—अन्त्यमापेक्षिकञ्च । तत्र ग्रन्त्यं परमाणोः, आपेक्षिकं यथा नालिकेरापेक्षया आग्रस्य । स्थौत्यमपि द्विविधम्—तत्र अन्त्यम्, अशेष-लोकव्यापिमहास्कन्धस्य । ग्रापेक्षिकं यथा—आग्रापेक्षया नालिकेरस्य । आकृतिः—संस्थानम्—तच्चतुरस्रादिकम्—इत्थंस्थम्, ग्रानियताकारम्—ग्रानित्थंस्थम् ।

विश्लेषः—भेदः, स च पञ्चधा—उत्करः, 'चूर्णः, 'खण्डः, 'प्रतरः, '

कृष्णवर्णबहुलः पुद्गलपरिणामिवशेषः तमः । प्रतिबिम्बरूपः पुद्गल-परिणामः छाया । सूर्योदीनामुष्णः प्रकाश आतपः । चन्द्रादीनामनुष्णः प्रकाश उद्योतः । मण्यादीनां रिक्मः प्रभा । सर्व एव एते पुद्गलधर्माः, अत एतद्वानिप पुद्गलः ।

१ मुद्गशमीभेदवत्, २ गोधूमचूर्णवत्, ३ लोहखण्डवत्, ४ म्रभ्रपटल-भदवत्, ५ तटाकरेखावत्,

अमूर्त विषयका ग्रहण नहीं हो सकता, इससे यह सिद्ध होता है कि शब्द मूर्त है, अतः वह अमूर्त ग्राकाशका गुण नहीं हो सकता।

संब्लेष प्रयात् मिलनेको बन्ध कहते हैं। इसके भी दो भेद है— प्रायोगिक और वैस्नसिक। प्रायोगिक बन्ध सादि ग्रौर वैस्नसिक बन्य सादि और ग्रनादि दोनों प्रकारका होता है।

सौक्ष्म्यके भी दो भेद हैं—अन्तिम सूक्ष्म, जैसे—परमासाु; आपे-क्षिक सूक्ष्म, जैसे—नारियलकी अपेक्षा आम छोटा होता है।

स्थौल्य भी दो प्रकारका है— ग्रन्तिम स्थूल, जैसे—समूचे लोकमें व्याप्त होनेवाला अचित्त महास्कन्ध और आपेक्षिक स्थूल, जैसे— आमकी अपेक्षा नारियल बड़ा होता है।

आकृतिको संस्थान कहते हैं, वह दो प्रकारका होता है—इत्थन्य अर्थात् जिनके ग्राकार नियत हों; जैसे—चतुष्कोण आदि; अनित्थम्य . ग्राथीत् जिनके आकार नियत न हों।

विश्लेषको भेद कहते हैं, वह पांच प्रकारका होता है। उत्कर, जैसे—मूंगकी फलीका टूटना। चूर्ण, जैसे—गेहूं आदिका म्राटा। खण्ड, जैसे—पत्थरके टुकड़े। प्रतर, जैसे—अभ्रकके दल। म्रनुतिटका, जैसे—तालाबकी दरारें। तम—पुद्गलोंका सघन कृष्ण वर्णके रूपमें जो परिणमन विशेष होता है, उसे अन्धकार कहते हैं।

पुट्गलोंका प्रतिबिम्बरूप परिएामन होता है, उसे छाया कहते हैं।
सूर्य आदिके उष्ण प्रकाशको आतप कहते हैं।
चन्द्र आदिके शीतल प्रकाशको उद्योत कहते हैं।
रत्न आदिकी रिश्मयोंको प्रभा कहते हैं।
ये सब धर्म जिसमें मिलें, उसे पुद्गलास्तिकाय समझना चाहिए।

परमाणुः स्कन्धश्च ॥ १३ ॥ अविभाज्यः परमाणुः ॥ १४॥

#### उक्तञ्च-

कारणमेव तदन्त्यं, सूक्ष्मो नित्यश्च भवति पर्मागुः। एकरसगन्धवर्णो, द्विस्पर्शः कार्यलिङ्गश्च ।।

#### तदेकीभावः स्कन्धः ॥ १४ ॥

तेषां द्वधाद्यनन्तपरिमितानां परमाणूनामेकत्वेनावस्थानं स्कन्धः । यथा— दौ परमाणू मिलितौ द्विप्रदेशी स्कन्धः, एवं त्रिप्रदेशी, दशप्रदेशी, संख्येयप्रदेशी, असंख्येयप्रदेशी, अनन्तप्रदेशी च ।

### तद्भेदसंघाताभ्यामपि ॥ १६ ॥

स्कन्धस्य भेदतः संघाततोऽपि स्कन्धो भवति । यथा—भिद्यमाना शिला, महन्यमानाः तन्तवश्च । ग्रविभागिन्यस्तिकायेऽपि स्कन्धशब्दो व्यविद्यते । यथा—धर्माधर्माकाशजीवास्तिकायाः स्कन्धाः ।

१ तेषां पौद्गलिकवस्तूनामन्त्यं कारणमेव।

र कार्यमेव लिङ्कं यस्य स कार्यलिङ्कः।

# १३—पुद्गलके दो भेद हैं—परमाणु और स्कन्ध । १४—अविभाष्य पुद्गलको परमाणु कहते हैं।

परमाणुका अर्थ है—परम+अणु। परमाणु सर्वसूक्ष्म होता है, अत-एव वह अविभाज्य होता है। परमाणुका लक्षण बताते हुए पूर्वाचार्यों ने लिखा है, जैसे—जो पौद्गलिक पदार्थोंका अन्तिम कारण, सूक्ष्म, नित्य, एकरस, एकगन्ध, एक वर्णा और दो स्पर्शयुक्त होता है और दृश्यमान् कार्योंके द्वारा जिसका अस्तित्व जाना जाता है, उसे परमाणु कहते हैं।

## १५- परमाणुओं के एकी भावको स्कन्ध कहते हैं।

जैसे दो परमाणुओं कि मिलनेसे जो स्कन्य बनता है, उसे द्विप्रदेशी स्कन्ध कहते हैं, इसी प्रकार तीन प्रदेशी, दस प्रदेशी, संख्येय प्रदेशी, असंख्येय प्रदेशी और अनन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं।

### १६-स्कन्धका भेद और संघात होनेसे भी स्कन्ध होता है।

भेदसे हेानेवाला स्कन्ध, जैसे—एक शिला एक स्कन्ध है, उसके टूटनेसे ग्रनेक स्कन्ध बन जाते हैं।

संघातसे हैानेवाला स्कन्ध, जैसे—एक तन्तु स्कन्ध है, उनको समुदित करनेसे एक स्कन्ध बन जाता है।

अविभागी अस्तिकायोंके लिए भी स्कन्ध शब्दका व्यवहार होता है, जैसे-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवा-स्तिकाय हैं।

#### स्निग्धरूक्षत्वाद्जघन्यगुणानाम्'।। १७॥

अजघन्यगुणानाम्—द्विगुणादिस्निग्धरूक्षाणां परमाणूनां तद्विषमैः समैवी द्विगुणादिरूक्षस्निग्धैः परमाणुभिः समं स्निग्धरूक्षत्वाद्वेतोरेकीभावः सम्बन्धो बन्धो वा भवति, न तु एकगुणानामेकगुणैः समित्यर्थः । श्रयं हि विसदृशा-पेक्षया एकीभावः ।

१ अविभागी प्रतिच्छेदः, अविभाज्योऽशः।

## १७-अजघन्य गुण (अंश) वाले परमाणुओंका चिकनेपन और रूखे-पनसे एकीभाव होता है।

गुणका ग्रर्थ है अंश। अजघन्य गुणवाले अर्थात् दो या दो से अधिक गुणवाले, चिकने एवं रूखे परमाणुग्नोंका क्रमशः ग्रजघन्य गुण-वाले रूखे एवं चिकने परमाणग्नोंके साथ एकी भाव होता है, उस (एकी भाव) को सम्बन्ध या बन्ध भी कहते हैं। पृथक्-पृथक् परमाणु ग्रापसमें मिलते हैं, उसका हेतु स्निग्धता ग्रीर रूक्षता है। परमाणु चाहे विषम गुणवाले हों, चाहे सम गुणवाले हों, उनका परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। केवल एक ही शर्त है कि वे सब अजघन्य गुणवाले होने चाहिएं। एक गुणवाले परमाणु ओंका एक गुणवाले परमाणुओंके साथ सम्बन्ध नहीं होता, इसका फलिता यं यह है कि स्निग्ध परमाणु रूक्ष परमाणुके साथ या रूक्ष परमाणु स्नग्ध परमाणुके साथ पा क्रक्ष परमाणु स्वग्ध परमाणुके साथ पा क्रक्ष परमाणु स्वग्ध परमाणुके साथ मिले तब वे दोनों ही कम से कम द्विगुण स्नग्ध एवं द्विगुण रूक्ष होने चाहिएं। यदि इनमें एक और भी कमी हो तो उनका सम्बन्ध नहीं हो सकता। यह विसदृश (विजातीय) परमाणुओंके एकी भावकी प्रक्रिया है।

| परमाणुके अंश           | सदृश   | विसदृश |
|------------------------|--------|--------|
| १ जघन्य- -जघन्य        | नहीं . | नहीं   |
| २ जघन्य+एकाधिक         | नहीं   | नहीं   |
| ३ जघन्य+इयधिक          | नहीं   | नहीं   |
| ४ जघन्य—∤त्र्यादि अधिक | नहीं   | नहीं   |

#### द्वयधिकादिगुणत्वे सहशानाम् ॥ १८ ॥

सदृशानाम् — स्निग्धैः सह स्निग्धानां रूक्षैः सह रूक्षाणांच परमाणूनामेकत्र दिगुणस्निग्धत्वमन्यत्र चतुर्गुणस्निग्धत्वमितिरूपे इयिधकादिगुणत्वे मित एकीभावो भवति, न तु समानगुणानामेकाधिकगुणानाञ्च ।

#### उक्तञ्च-

निद्धस्स<sup>९</sup> निद्धेण दुआहियेण, लुक्खस्स लुक्खेण दुआहियेण । निद्धस्स लुक्खेण उवेद बंघो, जहन्नवज्जो विसमो समो वा ॥

#### कालः समयादिः ॥ १६ ॥

निमेषस्यासंख्येयतमो भागः समयः। कमलपत्रभेदाद्युदाहरणलक्ष्यः। आदि शब्दात् आर्विलिकादयश्च।

#### उक्तञ्च-

समयाविलयमृहूत्ता, दिवसमहोरत्तपक्समासाय । संवच्छरजुगपलिया, सागर ओसप्पि परियट्टा ॥

१ पन्नवणा पद १३।

| परमा       | गुके अंश                 | सदृश   | विसदृश |
|------------|--------------------------|--------|--------|
| ५ जघन्येतर | +समजघन्येतर <sup>२</sup> | नहीं . | . नहीं |
| Ę 8,       | +एकाधिक "                | नहीं   | नहीं   |
| 9 "        | + ऱ्यधिक "               | नहीं   | नहीं   |
| ۷ "        | +ज्यादि अधिक "           | नहीं   | नहीं   |

## १८—सजातीय ( सदृश ) परमाणुओंका एकीभाव दो गुण अधिक या उससे अधिक गुणवाले परमाणुओंके साथ होता है।

सजातीयसे तात्पर्य यह है कि स्निग्ध परमाणुओंका स्निग्ध परमाणुओंके साथ एवं रूक्ष परमाणुओंका रूक्ष परमाणुके साथ सम्बंध तब होता है, जब उनमें (स्निग्ध या रूक्ष परमाणुओंमें) दो गुण या उनसे अधिक गुणोंका अन्तर मिले। जैसे दो गुण स्निग्ध परमाणुका चार गुण स्निग्ध परमाणुके साथ सम्बन्ध होता है, किन्तु उनका समान गुणवाले एवं एक गुण अधिकवाले परमाणु के साथ सम्बन्ध नहीं होता।

## १६—समय आदिको काल कहते हैं।

निमेषके असंस्थातवें भागको समय कहते हैं। समयकी
सूक्ष्मता जाननेके लिए 'कमल-पत्र-भेद' और 'जीएं-वस्त्र-कत्तंन'
ये दो उदाहरण हैं। आदि शब्दसे आविलका आदिका ग्रहण
करना चाहिये। जैसे—कालके भेद बतलाते हुए किसी आचार्यने
लिखा है—समय, आविलका, मुहूर्त, दिवस, ग्रहोरात्र, पक्ष, मास,
सम्बत्सर, युग, पल्योपम, सागर, भवसिंपणी, उत्सिंपणी पुद्गलपरावर्तन ये सब कालके भेद हैं।

१ जघन्य ग्रंशके ग्रतिरिक्त शेष सब

२ दोनों ओर श्रंशोंकी समान संस्या

# वर्तनापरिणामकियापरत्वापरत्वादिभिर्छक्ष्यः।। २०।।

वर्तमानत्वम्—वर्तना । पदार्थानां नानापर्यायेषु परिणतिः—
परिणामः । क्रिया—प्रतिक्रमणादिः । प्राग्भावित्वम्—परत्वम् ।
परचाद्भावित्वम् अपरत्वम् ।

#### आकाशादेकद्रव्याण्यगतिकानि ॥ २१ ॥

अश्वाशपर्यन्तानि त्रीणि एकद्रव्याणि—एकव्यक्तिकानि, अगतिकानि— वितित्रयाशून्यानि ।

बुद्धिकल्पितो वस्तंवशो देशः ॥ २२ ॥ वस्तुनोऽपुथग्भुतो बृद्धिकल्पितोंऽशो देश उच्यते ।

निरंशः प्रदेशः ॥ २३ ॥

निरंशो देशः प्रदेशः कथ्यते । परमाणुपरिमितो वस्तुभाग इत्यर्थः, अविभागी प्रतिच्छेदोऽप्यस्य पर्यायः । पृथग्वस्तुत्वेन परमाणुस्ततो भिन्नः ।

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मछोकाकाशैकजीवानाम्।। २४।।

अलोकस्यानन्ताः॥ २४॥

रं रूयेयासंख्येयाश्च पुद्रलानाम् ॥ २६ ॥ चकारादनन्ता अपि ।

न परमाणोः ॥ २७॥

२०—वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व इनके द्वारा काल जाना जाता है।

वर्तमान रहनेका नाम वर्तना है। पदार्थोंका नाना रूपोंमें जो परिएमन होता है, वह परिएाम है, प्रतिक्रमए करना आदि किया है। पहले होनेको परत्व और बादमें होनेको अपरत्व कहते हैं।

२१-आकाशास्तिकाय तकके द्रव्य, द्रव्यरूपसे एक-एक हैं अर्थाब एक व्यक्तिक हैं और गति रहित हैं।

२२-वस्तुके बुद्धिकल्पित (अपृथक्भूत ) अंशको देश कहते 🐉 ।

२३-वस्तुके निरंश अंशको प्रदेश कहते हैं।

प्रदेश परमाणुके बराबर होता है। इसका दूसरा नाम भ्रविभागी प्रतिच्छेद है। परमाणु एक स्वतन्त्र पदार्थं है मतः बह प्रदेशसे भिन्न है।

२४ - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं एक जीवास्तिकायके असंख्य-असंख्य प्रदेश होते हैं।

२५-अलोकाकाशके प्रदेश अनन्त हैं।

२६—पुदूल स्कन्धोंके प्रदेश संख्येय, असंख्येय श्रौर अनन्त, तीनों प्रकारके होते हैं।

२७ - परमाणुमें प्रदेश नहीं होता है।

परमाणोरेकत्वेन निरंशत्वेन च न प्रदेशः। एवं च कालपरमाण्योर-प्रदेशित्वम्। शेषाणां तु सप्रदेशत्वम्।

कृत्स्नलोकेऽवगाहो धर्माधर्मयो :।। २८ ॥ धर्माधर्मास्तिकायो सम्पूर्णं लोकं व्याप्य तिष्ठत इत्यर्थः । एकप्रदेशादिषु विकल्प्यः पुद्रलानाम् ॥ २६ ॥ लोकस्यैकप्रदेशादिषु पुद्गलानामवगाहो विकल्पनीयः ।

### असंख्येयभागादिषु जीवानाम्।। ३०।।

जीवः खलु स्वभावात् लोकस्य अल्पात् अल्पमसंख्येयप्रदेशात्मक-मसंख्येयतमं भागमवरुध्य तिष्ठति, न पुद्गलवत् एक प्रदेशादिकम्, इति असंख्येयभागादिषु जीवानामवगाहः । असंख्येयप्रदेशात्मके च लोके परिएाति-वैचित्र्यात् प्रदीपप्रभापटलवदन्तानामपि जीवपुद्गलानां समावेशो न दुर्घटः ।

कालः समयक्षेत्रवर्ती ॥ ३१ ॥

परमाणु अकेला ही होता है और निरंश होता है इसलिए उसमें प्रदेश नहीं होता। इसप्रकार काल और परमाणु अप्रदेशी हैं और शेष सब द्रव्य प्रदेशयुक्त हैं।

२८-धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय सम्पूर्ण छोकमें न्याप्त हैं।

# २६ — पुद्गळ लोकाकाश के एक प्रदेश से लेकर समस्तलोक तक व्याप्त हैं।

परमाणु लोकके एक प्रदेशमें रहता है, पुद्गल स्कन्ध अनेक प्रकारके हैं, द्विप्रदेशीसे अनन्तप्रदेशी तक वे यथाचित रूपसे लोकके एक प्रदेशसे लेकर समूचे लोक तक व्याप्त हैं।

# ३०—जीवो का अवगाह लोकाकाश के एक असंख्यातवें भाग आदिमें होता है।

प्रत्येक जीव स्वाभाविकतया कमसे कम लोकाकाशके असं-स्यातवें भागको अवगाह कर रहता है। वह असंस्यातवां भाग भी असंस्यप्रदेशवाला होता है। कारणिक जीवोंमें उससे अधिक संकुचित होनेका स्वभाव नहीं है अतः वे पुद्गलको तरह एक प्रदेश परिमाण वाले क्षेत्रमें यावत् संस्यात प्रदेशात्मक क्षेत्रमें भी नहीं रह सकते। परिणमनकी विचित्रतासे असंस्य प्रदेशात्मक लोकमें भी अनन्त जीव और पुद्गलोंका समा जाना तर्कसम्मत है। जैसे—जितने क्षेत्रमें एक दीपक का प्रकाश फैलता है, उतने क्षेत्रमें सनेक दीपकोंका प्रकाश समा जाता है।

# ३१-काछ सिर्फ समय-क्षेत्रमें ही होता है।

'व्यावहारिक कालो हि सूर्याचन्द्रमसोर्गतिसम्बन्धी। सूर्यवन्द्राश्च मेशं प्रदक्षिणीकृत्य समयक्षेत्र एव नित्यं भ्रमन्ति। ततोऽग्रे च सन्तोऽपि अव-स्थिताः, तस्मात् समयक्षेत्रवर्ती कालः।

# जम्बूधातकीखण्डार्धपुष्कराः समयक्षेत्रमसंख्यद्वीपसमुद्रेषु ॥ ३२ ॥

तियंग्लोके द्विदिरायामिविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयसंस्थाना असंख्येयद्वीपसमुद्राः सन्ति । तत्र लवएकालोदिधवेष्टिनौ, जम्बूधातकीखण्डौ, पुष्करार्धं चेति सार्धद्वयद्वीपसमुद्राः "समयक्षेत्रम्" उच्यते, मनुष्यक्षेत्रमि अस्य पर्यायः।

सर्वाभ्यन्तरो मेहनाभिर्ष्ट् तोयोजनलक्षविष्कम्भो जम्बूद्वीपः ॥ ३३ ॥

# तत्र भरतहैमवत्हरिविदेहरस्यकहैरण्यवतैरावतवर्षाः सप्तक्षेत्राणि॥३४॥

१ जम्बूद्धीपे द्वी द्वी सूर्याचन्द्रमसी । लवणसमुद्रे चरवारः । धातकीखण्डे द्वादश । कालोदधी द्वाचरवारिशत् । अर्धपुष्करद्वीपे द्विसप्तितः । सर्वे मिलिता द्वात्रिशदुत्तरशतं सूर्याश्चन्द्वाश्च । धातकीखण्डात् सूर्याश्चन्द्वाश्च त्रिगुणिताः पूर्ववितिभश्च योजिता अग्रिमस्य संख्यां सूचयन्ति । एषा पद्धतिः स्वयंमू-रमणान्तं प्रयोज्या ।

व्यावहारिक काल सूर्य और चन्द्रमाकी गितसे सम्बन्धित है। सूर्य और चन्द्रमा समयक्षेत्रमें ही मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए नित्य भ्रमण करते हैं, उससे आगे जो सूर्य, चन्द्र हैं, वे स्थिर हैं। ग्रत-एव काल समय क्षेत्रवर्ती है।

३२-असंख्य-द्वीप समुद्रात्मक तिरक्ठे लोकमें अवस्थित जम्बू, धातकीखण्ड और अर्ध-पुष्कर इन ढाई द्वीपों को समय-क्षेत्र कहते हैं।

तिरछे लोकमें असंख्यक द्वीप समुद्र हैं। वे उत्तरोत्तर दुगुनी दुगुनी लम्बाई चौड़ाई वाले कमशः एक दूसरेको परिवेष्टित किये हुए और वलयाकृति (चूड़ीके आकार) वाले हैं, इनमें उक्त ढाई-द्वीप और दो समुद्रोंको समयक्षेत्र कहते हैं। इसे मनुष्यक्षेत्र भी कहा जाता है। जम्बूद्वीप श्रीर धातकीखण्डद्वीप कमशः लवण-समुद्र और कालोदिश्रसे परिवेष्टित हैं।

- ३३—उन सब द्वीप समुद्रों के मध्यमें मेरुनाभि (जिसके मध्यमें मेरु है) वाला, वृत्त—गोलाकार एवं लाख योजन चौड़ाई वाला जम्बुद्वीप है।
- ३४—उस जम्बृद्धीपमें भरत, हैमवत, हरिविदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये सप्त वर्षक्षेत्र हैं।

तद्विभाजिनश्च पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्निषिधनीलक्षम-शिखरिणः षड्वर्षधरपर्वताः ॥ ३४ ॥

धातकीखण्डे वर्षादयो द्विगुणाः ॥ ३६ ॥

तावन्तः पुष्करार्धे ॥ ३७ ॥

भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयः॥ ३८॥

शेषा देवोत्तरकुरवश्चाकर्मभूमयः॥ ३६॥

शेषा हैमवतादयः । देवोत्तरकुरवश्च विदेहान्तर्गताः ।

## सहभावी धर्मी गुणः॥ ४०॥

"एग दर्गिस्सआगुणा" इत्यागमवचनात् गुणो गुणिनमाश्चित्यैव म्रव-तिष्ठते, इति स द्रव्यसहभावी एव ।

#### सामान्यो विशेषश्च ॥ ४१ ॥

द्रव्येषु समानतया परिणतः सामान्यः । व्यक्तिभेदेन परिणतो विशेषः ।

भाषोऽस्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशवत्त्वागुरुखपुत्वादिः ॥ ४२ ॥

तत्र विद्यमानता-ग्रस्तित्वम् । अर्थं क्रियाकारित्वम्-वस्तुत्वम् । गृण्-

३६—इन क्षेत्रों के विभाग करने वाले हिमवान, महाहिमवान, निषध, नील, रुक्मि और शिखरी ये छः वर्षधर पवत हैं, जो पूर्वसे पश्चिमकी ओर फैले हुए हैं।

३६ — धातकीखण्डमें वर्ष और वर्षधर जम्बूद्वीपसे दुगुने हैं। ३७-अर्धपुष्करद्वीपमें भी वर्ष व वर्षधरपर्वत धातकी खण्डके समान हैं। ३८ — भरत, ऐरावत और विदेह इनको कर्मभूमि कहते हैं।

३६ — शेष हैमवत आदि क्षेत्र और देवकुरु एवं उत्तरकुरु अकर्म-भूमि हैं।

देवकुरु और उत्तरकुरु विदेहके ग्रन्तर्गत हैं।

## ४० - द्रव्यके सहभावी धर्मको गुण कहते हैं।

'गुण द्रव्यके ही आश्रित रहता है' इस आगम वाक्यके अनुसार गुणका आश्रय एकमात्र ग्गो (द्रव्य) ही हेाता है अतएव द्रव्यके सहभावी धर्मको गुण कहते हैं।

## ४१—गुण दो प्रकारका होता है—सामान्य और विशेष।

द्रव्योंमें समानरूपसे व्याप्त रहनेवाले गुणको विशेष गुण कहते हैं। एक एक द्रव्यमें प्राप्त हानेवाले गुणको विशेष गुण कहते हैं।

४२—सामान्य गुणके छः भेद हैं — अस्तित्व, बस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवत्त्व, भौर भगुरु छपुत्व।

अस्तित्व-जिस गुणके कारण द्रव्यका कभी विनाश न हो।

पर्यायाधारत्वम्—द्रव्यत्वम् । प्रमाणविषयता—प्रमेयत्वम् । स्रवयवपरि-माणता—प्रदेशवत्त्वम् । स्वस्वरूपाविचलनत्वम्—अगुरुलघुत्वम् ।

गतिस्थित्यवगाहवर्तनाहेतुत्वस्पर्शरसगन्धवर्णज्ञानदर्शनसुखवीर्यचेतन-त्याचेतनत्वमूर्तत्वामूर्तत्वादिविशेषः ॥ ४३ ॥

गत्यादिषु चतुर्षु हेतुत्वशब्दो योजनीयः । एतेषु च प्रत्येकं जीवपुद्गलयोः षड्गुणाः, ग्रन्येषां च त्रयो गुणाः । तत्र स्पर्शः—कर्कशमृदुगुरुलघुशीतोष्ण-स्निग्धरूक्षभेदादष्टधा । रसः—तिक्तकटुकषायाम्लमधुरभेदात् पञ्चिवधः । गन्धो द्विविधः—सुगन्धो दुर्गन्धश्च । वर्णः—कृष्णनीलरक्तपीतशुक्लभेदात् पञ्चधा ।

१ यतो द्रव्यस्य द्रव्यत्वं गुणस्य गुणत्वं न विचलति स न गुरुरूपो न लघु-

वस्तुत्व--जिस गुणके कारण द्रव्य कोई न कोई अर्थकिया अवस्य करे।

द्रव्यत्व— जिस गुणके कारण द्रव्य सदा एक सरीस्तान रह कर नवीन-नवीन पर्यायोंको धारण करता रहे।

प्रभेयत्व—जिस गुणके कारण द्रव्य, ज्ञान-द्वारा जाना जा सके।
प्रदेशवत्त्व—जिस गुणके कारण द्रव्यके प्रदेशोंका माप हो सके।
अगुरुलघृत्व—जिस गुणके कारण द्रव्यका कोई स्नाकार बना
रहे—द्रव्यके अनन्त गुण बिखरकर स्नलग-अलग न होजावें।

४३—विशेष गुण सोछह प्रकारके हैं —गितहेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहहेतुत्व, वर्तनाहेतुत्व, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमू-र्रात्व।

इनमेसे जीव और पुद्गलके छः छः गुए। भ्रीर शेष सब द्रव्योके तीन-तीन गुए। हंते हैं।

स्पर्श आठ हैं—कर्कश (कठोर), मृदु (कोमल), गुरु (भारी) लघु (हल्का), शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना), रूक्ष (रूखा)। रस पांच हैं—तिक्त (तीखा) जैसे—सोठ, कटु (कडुग्रा) जैसे—नीम, कषाय (कसैला) जैसे—हरड, ग्राम्ल (खट्टा) जैसे इमली, मधुर जैसे—चीनी।

गन्ध दो हें—सुगन्ध और दुर्गन्ध । वर्रा पांच हें—काला, नीला, लाल, पीला और घोला ।

१ चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्त्तत्व और अमूर्त्तत्व ये चार गुण ग्रस्तित्व आदि की तरह सब द्रव्योंमें नहीं मिलते, अतः इनको विशेष गुण कहते हैं।

#### पूर्वोत्तराकारपरिस्थागादानं पर्यायः ॥४४॥

"लक्खणं पज्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे" इति आगमात् उभयोरिष द्रव्यगुणयोर्यः पूर्वाकारस्य परित्यागः, अपराकारस्य च आदानं स पर्यायः । जीवस्य नरत्वामरत्वादिभिः पुद्गलस्य स्कन्धत्वादिभिः, धर्मास्तिकायाः दीनाञ्च संयोगविभागादिभिद्रंव्यस्य पर्याया बोध्याः । ज्ञानदर्शनादीनां परिवर्तनादेवंणिदीनां च नवपुराणतादेर्गुणस्य पर्याया ज्ञेयाः । पूर्वोत्तराकाराणामानन्त्यात् पर्याया अपि अनन्ता एव । व्यञ्जनार्थभेदेन अस्य द्रैविध्यं, स्वभावविभावभेदाच्च । तत्र स्थूलः, कालान्तरस्थायी, शब्दानां संकेतिविषयो व्यञ्जनपर्यायः । सूक्ष्मो वर्तमानवर्त्यंथंपरिणामोऽर्थपर्यायः । परिनिमत्तापेक्षो विभावपर्यायः । इतरस्तु स्वभावपर्यायः ।

## ४४-पूर्व आकारके परित्याग और उत्तर आकारकी प्राप्तिको पर्याय कहते हैं।

'पर्याय द्रव्य और गुण इन दोनोंके आश्रित रहता है' इस आगम वाक्यके अनुसार द्रव्य और गुणके पूर्व-पूर्व ग्राकारका विनाश और उत्तर-उत्तर आकारका उत्पाद होता है, उसे पर्याय कहते हैं।

द्रव्यकी पर्याय-जीवका मनुष्य, देव आदि रूपोंमें परिवर्तित होना, पूद्गलोंका भिन्न-भिन्न स्कन्धोंमें परिणमन होना, धर्मास्ति-काय आदिके साथ जीव, पुद्गलोंका संयोग या विभाग होना, ये द्रव्यकी पर्यायें हैं। ज्ञान और दर्शनका परिवर्तन होना, वर्ण म्रादिमें नवीनता एवं पुरातनताका होना, ये गुणकी पर्यायें हैं। पूर्व आकार ( पूर्ववर्ती अवस्थाएँ ) और उत्तर-आकार (उत्तरवर्ती ग्रवस्थाएं ) ग्रनन्त हैं, इसलिए पर्यायें भी अनन्त हैं। पर्यायें दो प्रकारकी होती हैं-व्यञ्जनपर्याय ग्रीर अर्थपर्याय। प्रकारान्तरसे भी पर्यायके दो भेद हैं--स्वभावपर्याय और विभाव-पर्याय । जो पर्याय स्थल होती हैं यानी सर्वसाधारएके बुद्धिगम्य होती है और जो कालान्तरस्यायी (त्रिकालस्पर्शी) होती है और जो शब्दोंके द्वारा बताई जा सकती है, जैसे-यह मनुष्य है, जीव की मनुष्य-पर्याय हमारे अनुभवमें आती ह अतः स्णूल है, वह त्रिकालवर्ती है, जो वर्तमान क्षणमें मनुष्य है, वह पहले क्षणमें भी मनुष्य था, ग्रगले क्षणमें भी मनुष्य रहेगा, उसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। जो पर्याय सुक्ष्म होती है अर्थात् जिसके बदल जाने पर भी द्रव्यका आकार नहीं बदलता, अतः वह सर्वसाधारण-बुद्धि-गम्य नहीं होती है और जो केवल वर्तमानवर्ती होती है, उसे अर्थ-

#### एकत्ववृथक्त्वसंख्यासंस्थानसंयोगविभागास्त हक्षणम् ॥४५॥

एतैः पर्याया लक्ष्यन्ते । तत्र एकत्वम्—भिन्नेष्विप परमाण्वादिषु, यदेकोऽयं घटादिरिति प्रतीतिः । पृथक्त्वं च'—अयमस्मात् पृथक् इति । संस्थानम्—अयं परिमण्डल इति । संस्थानम्—अयं परिमण्डल इति । संयोगः — अयमंगुल्योः संयोग इति । विभागस्च अयमितो विभक्त इत्यादि ।

ं इति विश्वस्थितिनिरूपणम्, श्रीतुळसीगणिसंकळितायां श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकायां द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपनिर्णयो नाम प्रथमः प्रकाशः।

१ संयुक्तेषु भेदज्ञानस्य कारणभूतः पृथक्त्वम् ।

२ वियुक्तस्य भेदज्ञानस्य कारणभूतो विभागः।

पर्याय कहते हैं। सारांश यह है—प्रदेशवस्व अर्थात् द्रव्यके आकारमें होनेवाले परिवर्तनकी अपेक्षासे व्यञ्जन पर्याय होती है और अन्य गुणोंकी अपेक्षासे अर्थ-पर्याय होती है। व्यंजनपर्याय को द्रव्यपर्याय और अर्थपर्यायको गुणपर्याय कहते हैं, अतएव पर्याय द्रव्य और गुण दोनोंके आश्रित होती है। दूसरेके निमित्तसे होनेवाली अवस्थाको विभावपर्याय और स्वभावतः होनेवाली अवस्थाको स्वभावपर्याय कहते हैं।

४५—एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, संस्थान, संयोग और विभाग ये सब पर्यायोंके स्क्षण हैं।

परमाणु तथा स्कन्धोंके भिन्न होनेपर भी 'यह एक है' इस प्रकारकी प्रतीतिके कारणभूत पर्यायोंको एकत्व कहते हैं। 'ये इससे भिन्न हैं' इस प्रकारकी प्रतीति जिस धर्मके कारण होती है, उसे पृथक्तव कहते हैं। जिसके द्वारा दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात ग्रादि व्यवहार होता है, उसे संख्या कहते हैं। परिमण्डल, गोल, लम्बा, चौड़ा, त्रिकोण, चतुष्कोण आदि पदार्थोंके आकारको संस्थान कहते हैं। अन्तररहित होनेको संयोग कहते हैं, जैसे दो ग्रंगुलियोंका मिलना। अन्तरसहित ग्रवस्थामें परिणत होनेको विभाग कहते हैं।

इति विश्वस्थिति निरूपण, श्री तुल्लसीगणि विरचित श्रीजैनसिद्धांतदीपिकाका द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपनिर्णय नामक प्रथम प्रकाश समाप्त ।

## द्वितीयः प्रकाशः

जीवाजीवपुण्यपाप।स्रवसम्बरिनर्जराबन्धमोक्षास्तत्त्वम्।।१॥ तत्त्वं पारमाधिकं वस्तु ।

उपयोगलक्षणो जीवः ॥२॥

चेतनाव्यापारः--उपयोगः ॥३॥

चेतना-मानदर्शनात्मिका तस्या व्यापारः प्रवृत्तिः उपयोगः।

साकारोऽनाकारश्च ॥४॥

विशेषप्राहित्वाज्ञानं साकारः ॥६॥

सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनः सामान्यधर्मान् गौणीकृत्य विशेषाणां ग्राहकं ज्ञानम्, आकारेण विशेषणसहितत्वात् साकार उपयोग इत्युच्यते ।

मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवछानि ॥६॥

#### द्वितीय प्रकाश

१—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, सम्बर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष ये नत्र तत्त्व हैं।

पारमाधिक वस्तुको तत्त्व कहते हैं।

- २--जिसमें उपयोग होता है, उसे जीव कहते हैं।
- ३ चेतनाके व्यापारको उपयोग कहते हैं।

चेतनाके दो भेद हैं—ज्ञान और दर्शन। उसकी प्रवृत्तिको उपयोग कहते हैं।

- ४ उपयोग दो प्रकारका होता है साकार और अनाकार।
- ६—ज्ञान विशेष धर्मीको जानता है अतः उसे साकार उपयोग कहते हैं।

सामान्यविशेषात्मक वस्तुके सामान्य-एकाकार धर्मीकी गोण कर विशेष-भिन्नाकार धर्मीको ग्रहण करनेवाला ज्ञान (आकार अर्थात् विशेष सहित होनेके कारण) साकार उपयोग कहलाता है।

६-ज्ञान पांच हैं - १ मित, २ श्रुत, ३ अवधि, ४ मन:पर्याय और ४ केवल ।

#### इन्द्रियमनोनिमित्तं संवेद्नं मतिः॥७॥

मतिः, स्मृतिः, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध इति एकार्थाः ।

अवप्रहेहावायधारणाः ॥८॥

#### व्यञ्जनार्थयोखप्रहः ॥६॥

शब्दादिना उपकरणेन्द्रियस्य संश्लेषः व्यञ्जनम्, तेन अध्यक्तकपस्य 'शब्दादेर्ग्रहणम्—-व्यञ्जनावग्रहः। तस्मिन् सति क्वचित् तद्-अभावेऽिष, ततो मनाक् व्यक्तम्, अनिर्देश्यसामान्यमात्रतया 'अर्थस्य ग्रहणम्—-अर्थावग्रहः।

#### अवगृहीतार्थविशेषविमर्शनम्—ईहा ॥१०॥

ईहितविशेषनिर्णयोऽवायः ॥११॥

#### स एव दृढतमावस्थापन्नो धारणा ।।१२।।

प्रत्येकिमिन्द्रियमनसाऽवग्रहादीनां संयोगात् नयनमनसोर्व्यञ्जनावग्रहाभावा-च्च मतिज्ञानमष्टाविश्चतिभेदं भवति ।

१ शब्दादिपरिणतद्रव्यितकुरम्बमिप व्यञ्जनम् । व्यञ्जनेन—संश्लेषरूपेण ्वयञ्जनस्य—शब्दादेः, ग्रहणम्—व्यञ्जनानग्रह, इति मध्यमपदले,पीसमासः। २ शब्दादिनिषयस्य ।

- प्रमित्रय और मनकी सहायतासे होनेवाले ज्ञानको मित कहते हैं।
  मिति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये सब एकार्थंक हैं।
- ८— मतिज्ञान चार प्रकारका है १ अवग्रह, २ ईहा, ३ अवाय, ४ धारणा।
- E-अवम्रह दो प्रकारका है-१ व्यञ्जनका अवम्रह और २ अर्थ का अवम्ह।

शब्दादिके साथ उपकरण+इन्द्रियका सम्बन्ध होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। उसके द्वारा जो शब्दादिका अस्पष्ट ज्ञान होता है, उसे व्यञ्जनावग्रह कहते हैं। व्यञ्जनावग्रह होनंके बाद और कहीं कहीं (चक्षु और मनके बोधमें) उसके ग्रमावमें भी व्यंजना-वग्रहसे कुछ स्पष्ट अनिर्देश्य सामान्यमात्र ग्रथंका ग्रहण होता है, उसे अर्थावग्रह कहते हैं।

- १०—अवग्रहके द्वारा जाने हुए अर्थकी विशेष आलोचना करनेको ईहा कहते हैं।
- ११—ईहाके द्वारा जाने हुए अर्थका विशेष निर्णय करनेको अवाय कहते हैं।
- १२—वह अवाय ही जब दृदतम अवस्थामें परिणत हो जाता है, तब उसे धारणा करते हैं।

पांच इन्द्रिय और मनके साथ ध्रवग्रह ग्रादिका गुणन करनेसे ( ६×५=३०, चक्षु और मनका व्यञ्जनावग्रह नहीं होता अतः होष २८ ) मतिज्ञान २८ प्रकारका हो जाता है।

## तदेव द्रव्यश्रुतानुसारेण परप्रत्यायनक्षमं श्रुतम् ॥ १३ ॥

द्रव्यश्रुतम् — शब्दसंकेतादिरूपम्, तदनुसारेण परप्रत्यायनक्षमं मतिज्ञान-मेत्र श्रुतमभिवीयते । तच्व ग्रक्षरानञ्जरादिभेदात् चतुर्दशविधम् ।

आत्ममात्रापेक्षं रूपिद्रव्यगोचरमवधः ॥ १४ ॥

भवप्रत्ययो देवनारकाणाम् ॥ १५ ॥ क्षयोपमनिमित्तश्च शेषाणाम् ॥ १६ ॥

मनोद्रव्यपर्यायप्रकाशिमनःपर्यायः ॥ १७॥ विविधोऽयम्—ऋजुमतिः, विपुलमितश्च ।

विशुद्धित्रेत्रखामिविषयभेदाद्वधेभिन्नः॥ १८॥

#### निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारि केवलम् ॥ १६ ॥

- १ अक्षरसंज्ञिसम्यक्सादिसपर्यवसितगिमकाङ्गप्रविष्टानि सेतराणि ।
- ् साधारणमनोद्रव्यग्राहिग्गी मतिः ऋजुमतिः, घटोऽनेन चिन्तित इत्य-ध्यवसायनिबन्धनं मनोद्रव्यपरिच्छितिरित्यर्थः।
- ३ विपुलविशेषप्राहिग्गी मितः विपुलमितः, घटोऽनेन चिन्तितः स च सौवर्गः, पाटिलपुत्रकोऽचतनो महान् इत्यध्यवसायहेनुभूता मनोद्रव्य-विज्ञान्तिरिति ।

१३ — द्रव्यश्रुतके अनुसार दूसरोंको समभानेमें समर्थ हो जाय, ऐसे मतिज्ञानको ही श्रुतज्ञान कहते हैं।

द्रव्यश्रुतका अर्थ है—शब्दसंकेत आदि। श्रुतज्ञानके अक्षर, ग्रनक्षर ग्रादि चवदह भेद हैं।

- १४ इन्द्रिय और मनकी सहायताके बिना केवल आत्माके सहारे जो रूपी द्रव्योंको जानता है, उसे अवधिज्ञान कहते हैं।
- १५-देवता और नारकोंके भवसम्बन्धी अवधिज्ञान होता है।
- १६—मनुष्य और तिर्यञ्बोंके अवधिज्ञान क्षयोपशमसम्बन्धी होता है।
- १७—मनोवर्गणाके अनुसार जो मानसिक अवस्थाओं को जानता है, उसे मन:पर्याय ज्ञान कहते हैं।

इसके दो भंद हैं - ऋजुमित ग्रौर विपुलमित ।

- १८—विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय इन चार भेदों के द्वारा अवधि और मनःपर्यायका अन्तर जानना चाहिए।
- १६ समस्त द्रव्य और पर्यायों का साक्षात्कार करता है, उसे केवल-ज्ञान कहते हैं।

#### मतिश्रुतविभङ्गास्वज्ञानमपि ॥ २०॥

'विभङ्गोऽविध स्थानीयः।

#### तिनभध्यात्विनाम् ॥ २१ ॥

मिथ्यात्विनां ज्ञानावरणक्षयोपशमजन्योऽपिबोधो मिथ्यात्वसहचारित्वात् भ्रज्ञानं भवति । तथा चागमः—

म्रविसेसिया मई, मइनागां च मइ अन्नागां च।

विसेसिया समदिद्विस्स मई मइनाणं, मिच्छादिद्विस्स मई, मइअन्नागं।

यत्पुनर्ज्ञानाभावरूपमौदयिकमज्ञानं तस्य नात्रोल्लेखः । मनःपर्यायकेवल-योस्तु सम्यग्दृष्टिःवेव भावात्, अज्ञानानि त्रीणि एव ।

## सामान्यप्राहित्वाद् दर्शनमनाकारः ॥ २२॥

वस्तुनो विशेषधर्मान् गौराीकृत्य सामान्यानां ग्राहकं दर्शनम् - ग्रनाकार उपयोग इत्युच्यते ।

## चक्षुरचक्षुरवधि केवछानि ॥ २३ ॥

१ विविधा भङ्गाः सन्ति यस्मिन् इति विभङ्गः।

२ कत्सार्थे नञ््समासः । कुत्सितत्वं चात्र मिथ्यादृष्टेः संसर्गात् ।

## २०-मति, श्रुत और विभक्क ये तीन अज्ञान भी हैं।

भविध अज्ञानके स्थानमें विभिङ्ग अज्ञानका उल्लेख किया गया है।

#### २१ - वह अज्ञान मिध्यात्वियों के होता है।

मिथ्यात्वियोंका बोध भी ज्ञानावरण कमंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है, किन्तु मिथ्यात्वसहवर्ती होनेके कारए वह अज्ञान कहलाता है। जैसा कि आगममें कहा है—साधारणतया मित ही मित्र । एवं मित-अज्ञान है और उसके पीछे विशेषण जोड़ देनेसे उसके दो भेद होते हैं; जैसे—सम्यक्दृष्टिकी मितको मित्र आज्ञान कहा जाता है। जो ज्ञानका अभावरूप औदियक (ज्ञान क्रां जाता है। जो ज्ञानका अभावरूप औदियक (ज्ञान क्रां यहां उत्यसे) अज्ञान होता है, उसका यहां उत्लंख नहीं है। मब:पर्याय और केवलज्ञान सिर्फ साधुआंके ही होता है अतः अज्ञान तीन ही हैं।

## २२ - दर्शन सामान्य धर्मीको जानता है अतः इसको अनाकार उप-योग कहते हैं।

\*वस्तुके विशेष धर्मोंको गौण कर सामान्य धर्माको ग्रहण करनेवाले दर्शनको अनाकार उपयोग कहते हैं।

# २३ — दर्शनके चार भेद हैं — १ चक्षु, २ अचक्षु, ३, अवधि और ४ केवछ।

चक्षुके सामान्य बोधको चक्षुदर्शन ग्रीर शेष इन्द्रिय तथा

तत्र चक्षुष: सामान्यावबोध: चतुर्दर्शनम्, शेषेन्द्रियमनसोरचक्षुर्दर्शनम्, अविधिकेवलयोरच भ्रविधिकेवलदर्शने । मनःपर्यायस्य मनःपर्यायविषयत्वेन सामान्यबोधाभावान्न दर्शनम् ।

#### प्रतिनियतार्थप्रहणमिन्द्रियम् ॥ २४ ॥

प्रतिनियताःशब्दादिविषया गृह्यन्ते येन तत् प्रतिनियतार्थग्रहणम्—इन्द्रियं भवति ।

#### स्पर्शनरसनद्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ २४ ॥

#### द्रव्यभावभेदानि ॥ २६ ॥

द्रव्यभावभेदभिन्नानि स्पर्शनादीनि पञ्चेन्द्रियाणि ।

## निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्।। २७॥

कर्णशब्कुल्यादिरूपा वाह्या, कदम्बकुसुमादिरूपा चाभ्यन्तरीया पौद्गिलि-काकाररचना—निवृत्तीन्द्रियम्, तत्रया श्रावणाद्युपकारिर्णी शक्तिः—तदुप-करणेन्द्रियम्।

#### स्रब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्।। २८॥

भानावरणादि कर्मक्षयोपशमजन्यः—सामर्ध्यविशेषः—लब्धीन्द्रियम्, श्रर्थ-

मनके सामान्य बोधको अचक्षु-दर्शन कहते हैं, अविध और केवलके सामान्य बोधको क्रमशः अविधदर्शन और केवलदर्शन कहते हैं। मनःपर्यायसे सिर्फ मनकी अवस्थाएं जानी जाती हैं और अवस्थाएँ विशेष होती हैं अतः मनःपर्याय दर्शन नहीं होता।

- २४ जिनके द्वारा अपने-अपने शब्द आदि नियत विषयका ज्ञान होता है, उन्हें इन्द्रिय कहते हैं।
- २५—इन्द्रिय पॉच हैं —१स्पर्शन, २ रसन, ३ घ्राण, ४ चक्षु और १ भोत्र।
- २६—प्रत्येक इन्द्रियके दो दो भेद होते हैं—द्रव्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय।
- २७—द्रव्येन्द्रिय दो प्रकारकी होती है—निर्वृत्ति-इन्द्रिय और खपकरण-इद्रिय।

इन्द्रियोंकी बाह्य एवं आभ्यन्तर आकृतियोंको निर्वृत्ति-इन्द्रिय कहते हैं, जैसे—कर्णेन्द्रियकी बाह्य आकृति कर्णशस्कुली है और उसकी आन्तरिक आकृति कदम्बके फूल जैसी होती है। निर्वृत्ति-इन्द्रियमें स्वच्छ पुद्गलोंसे बनी हुई और अपना विषय ग्रहण करने में उपकारक जो पौद्गलिक शक्ति होती है,—जिसके द्वारा शब्द आदि विषयोंका ग्रहण होता है, उसे उपकरण-इन्द्रिय कहते हैं।

२८—भावेन्द्रिय दो प्रकारकी होती है—छिब्ध-इन्द्रिय और इपयोग इन्द्रिय। ग्रहणरूप ग्रात्मब्यापारः--उपयोगेन्द्रियम् । सत्यां लब्धौ निर्वृत्त्युपकरणोप-योगाः, सत्यां च निर्वृत्तौ उपकरणोपयोगौ, सत्युपकरणो उपयोगः ।

# स्परीरसरूपगन्धशब्दास्तद्थाः ॥ २६ ॥ तेषामिन्द्रियाणां क्रमेण एते अर्थाः—विषयाः ।

## सर्वार्थप्रहणम्-आलोचनात्मकं मनः ॥ ३०॥

सर्वे न तु इन्द्रियवत् प्रतिनियता अर्था गृह्यन्ते येन, तद् आलोचनात्मकं मनः—अनिन्द्रियम्—नोइन्द्रियमित्यपि उच्यते । तत्रापिमनस्त्वेन परिणतानि पुद्गलद्रव्याणि द्रव्यमनः, लब्ध्युपयोगरूपं भावमनः ।

## उपशमक्षयक्षयोपशमनिष्पन्ना भावाः सतत्त्वं जीवस्य ॥ ३१ ॥ भावः—अवस्थाविशेषः । सतत्त्वम्-स्वरूपम् ।

**बद्यपरिणामनिष्पन्नावपि ॥ ३२ ॥** 

## मोहकर्मणो वेद्याभाव उपशमः॥ ३३॥

उदयप्राप्तस्य मोहकर्मणः क्षयः शेषस्य च सर्वथा स्ननुदयः — उपशमः । स चान्तर्मृहूर्त्ताविधिकः । तेन निष्पन्नोमावः — औपशमिकः, औपशमिकसम्य-क्रवचारित्ररूपः । ज्ञानावरण आदि कर्मोंके क्षयोपशमजन्य शिवत विशेषको लिब्ध-इन्द्रिय कहते हैं। अर्थको ग्रहण करनेवाले आत्माके व्यापारको उपयोग-इन्द्रिय कहते हैं। लिब्ध-इन्द्रिय होती है, तब ही निवृत्ति उपकरण एवं उपयोग-इन्द्रिय होती है। निवृत्ति होनेपर ही उपकर एवं उपयोग इन्द्रिय होती है भीर उपकरण होनेपर उप-योग होता है।

- २६-पांच इन्द्रियोंके क्रमशः पांच विषय (क्रोय) हैं-स्पर्श, रस, रूप, गन्ध और शब्द।
- ३०—जिसके द्वारा सब विषयोंका प्रहण किया जा सके और जो आछोचना करनेमें समर्थ हो, उसे मन कहते हैं।

मनको श्रनिन्द्रिय एवं नो-इन्द्रिय भी कहते हैं। इन्द्रियोंकी तरह मन भी दो प्रकारका होता है—द्रव्यमन और भावमन। मनरूप में परिणत होनेवाले पुद्गलोंको द्रव्य-मन कहते हैं, लब्बि एवं उपयोगरूप मनको भाव-मन कहते हैं।

- ३१—कर्मोंके उपशम, क्षय एवं क्षयोपशमसे निष्यन्न होनेवाले भाव अवस्थाएं जीवके स्वरूप हैं।
- ३२—कर्मोंके उदय एवं परिणामसे निष्पत्न होनेवाले भाव भी जीव के स्वरूप हैं।
- ३३ मोह कर्मके वेद्याभाषको उपराम कहते हैं।

उदयाविलकामें प्रविष्ट मोहकर्मका क्षय हो जानेपर अविशिष्ट मोहकर्मका सर्वथा अनुदय होता है, उसे उपशम कहते हैं, उसकी स्थिति अन्तर्मृहूर्तकी होती है। उससे (उपशमसे) होनेवाली

## निर्मूछनाशः क्षयः ॥ ३४॥

ज्ञानावरणाद्यष्टानामिप कर्मणां सर्वथा प्रणाशः—क्षयः । तेन निर्वृत्तो भावः क्षायिकः, केवलज्ञानकेवलदर्शनात्मसुखक्षायिकसम्यक्त्वचारित्राऽचलाऽव-गाहनामूर्त्तत्वागुरु लघुत्वदानादिलब्धिपञ्चकरूपः ।

## घातिकर्मणो विपाकवेद्याभावः क्षयोपशमः ॥ ३४ ॥

उदयप्राप्तस्य घातिकर्मणः क्षयः अनुदीर्णस्य च उपशमः, विपाकतः उद-याभाव इति क्षयोपलक्षित उपशमः क्षयोपशमः । तज्जन्योभावः—क्षायोप-शमिकः, ज्ञानचतुष्काज्ञानित्रकदर्शनित्रकचारित्रचतुष्कदृष्टित्रिकदेशविरतिलब्धि-पञ्चकादिरूपः । उदयप्राप्तक्षयस्योभयत्रसमानत्वेऽपि उपशमे प्रदेशतोऽपि नास्ति उदयः, इत्यनयोर्भेदः ।

#### वेद्यावस्था उदयः ॥ ३६ ॥

उदीरणाकररोन स्वभावरूपेण वाष्टानामिप कर्मणामनुभवावस्था-उदयः। तज्जन्यो भावः - औदियकः, अज्ञानसंज्ञित्वसुखदुः सकषायचतुष्कवेदित्रकः आत्माकी अवस्थाको औपशमिक भाव कहते हैं। वह दो प्रकारका हाता है-अौपशमिक सम्यक्त्व एवं श्रीपशमिक चारित्र।

## ३४-कर्मोंका समूल नाश होता है, उसे क्षय कहते हैं।

क्षय ज्ञानावरणादि ग्राठों कर्मोंका होता है। उस (क्षय) से होनेवाली आत्म-ग्रवस्थाको क्षायिक भाव कहते हैं। उसके निम्न भेद हैं:—

१ केवलज्ञान, २ केवलदर्शन, ३ म्रात्मिक सुख, ४ क्षायिक सम्यक्त्व, ५ क्षायिक चारित्र, ६ अटल अवगाहना, ७ अमूर्तपन, ८ अगुरुलघुपन और ९ लब्धिदान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यं।

#### ३५- घातिकर्मके विपाक वेद्याभावको क्षयोपशम कहते हैं।

उदयाविकामें प्रविष्ट घातिकर्मका क्षय और उदयमें न भ्राये हुए घातिकर्मका उपशम यानी विपाकरूपसे उदय नहीं होता है, उसे क्षयोपशम कहते हैं। यह उपशम क्षयके द्वारा उपलक्षित है अतएव क्षयोपशम कहलाता है। क्षयोपशमसे होनेवाली म्रात्म अवस्थाको क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। उसके निम्न भेद हैं:

चार ज्ञान, तीन ग्रज्ञान, तीन दर्शन, चार चारित्र, तीन दृष्टि, देशविरति और पांच लब्धियां। उदय प्राप्त कर्मोंका क्षय, उपशम एवं क्षयोपशम इन दोनोंमें होता है किन्तु उपशममें प्रदेशोदय नहीं होता और क्षयोपशममें वह होता है, अतएव यह दोनों भिन्न हैं।

## ३६-वेद्य-अवस्थाको उदय कहते हैं।

उदीरणाकरणके द्वारा ग्रथवा स्वाभाविकरूपसे आठों कर्मोंका जो अनुभव होता है, उसे उदय कहते हैं। उदयके द्वारा होनेवाली हास्यादिषट्कमिथ्यात्वाविरतिप्रमादगतिचतुष्कायुर्गतिजातिशरीरयोगलेश्योच्चा-वचगोत्रदानाद्यन्तरायछग्रस्थसिद्धत्वादिरूपः ।

## खखभावे परिणमर्न परिणामः ॥ ३७॥

परिणामाज्जन्यः स एव वा भावः पारिणामिकः, सादिरनादिश्च । तत्र सादिः—बाल्ययौवनादिरूपो नरामरादिरूपो वा । अनादिः—जीवत्वभव्यत्वा-भव्यत्वादिरूपः ।

इतिश्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजैनसिद्धान्त-दीपिकायां जीवस्वरूपनिर्णयो नाम द्वितीयः प्रकाशः। आत्म-अवस्थाको औदियक भाव कहते हैं। वह निम्न प्रकार है:— अज्ञान, अमनस्कता, सुख (पौद्गिलिक सुख), दुःख, चार कषाय, तीन वेद, हास्य आदि छः, मित्थात्व, अविरित, प्रमाद, चारगितका आयु, गित, जाित, शरीर, योग, लेश्या, ऊँच-नीच गोत्र, दान आदिकी ग्रन्तराय, छद्यस्थपन और असिद्ध-ग्रवस्था।

#### ३७ -अपने-अपने स्वभावमें परिणत होनेको परिणाम कहते हैं।

परिणामसे होनेवाली अवस्थाको अथवा परिणामको ही पारि-णामिक भाव कहते हैं। उसके दो भेद हैं—सादि एवं अनादि। बाल्य, यौवन आदि एवं मनुष्यत्व, देवत्व आदि सादि पारिणामिक हैं। जीवत्व, भव्यत्व एवं अभव्यत्व आदि धनादि पारिणामिक हैं।

इति श्री तुलसीगणिविरचित श्री जैन-सिद्धान्तदीपिकाका— जीवस्वरूपनिर्णय नामक दूसरा प्रकाश समाप्त।

## तृतीयः प्रकाशः

#### जीवा द्विधा।। १।।

#### संसारिणो मुक्ताश्च ॥ २ ॥

तत्र संसरन्ति भवान्तरमिति संसारिणः, तदपरे मुक्ताः ।

#### संसारिणस्रसस्थावराः ॥ ३ ॥

हिताहितप्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थं गमनशीलास्त्रसाः । तदितरे स्थावराः।

#### पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिका एकेन्द्रियाः स्थावराः ॥ ४ ॥

पृथिवी कायो येषां ते पृथवीकायिक। इत्यादि । एते च एकस्य स्पर्शने-न्द्रियस्य सद्भावादेकेन्द्रियाः, स्थावरसंज्ञां लभन्ते । पञ्चसु अपि स्थावरेषु सूक्ष्माः सर्वलोके, बादराक्च लौकैकदेशे । सर्वेऽपि प्रत्येकशरीरिणः, वनस्पतिः तु साधारणशरीरोऽपि ।

## तीसरा प्रकाश

#### १-जीव दो प्रकारके हैं।

#### २-संसारी और मुक्त।

जन्म-मरण-परम्परामें घूमनेवाले जीव संसारी और उससे निवृत्त जीव मुक्त कहलाते हैं।

#### ३-संसारी जीव दो प्रकारके हैं- त्रस और स्थावर।

हितकी प्रवृत्ति एवं अहितकी निवृत्तिके निमित्त गमन करने वाले जीव त्रस और शेष सब स्थावर कहलाते हैं।

## ४-पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक; यह एकेन्द्रिय जीव स्थावर हैं।

जिनका शरीर पृथ्वी है, वे पृथ्वीकायिक हैं, इसी प्रकार अप्कायिक ग्रादिमें जानना चाहिए। इनमें एक स्पर्शन-इन्द्रिय होती है, अतः ये एकेन्द्रिय हैं और ये ही स्थावर कहलाते हैं। उन पांचों स्थावरोंमें सूक्ष्म स्थावर समूचे लोकमें हैं और बादर लोकके एक भागमें हैं। ये सब प्रत्येक (एक शरीरमें एक जीववाले) शरीरवाले हैं। वनस्पति जीव साधारण (एक शरीरमें अनन्त जीववाले) शरीरवाले भी होते हैं।

#### द्वीन्द्रियाद्यस्यसाः ॥ १॥

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनां क्रमेण एकेन्द्रियवृद्धघा द्वीन्द्रियादयः त्रसा क्रयाः । क्वचित् तेजोवाय् प्रपि । तत्र पृथिव्यादिषु प्रत्येकमसंख्येया जीवाः । वनस्पतिषु संख्येयाऽसंख्येयाऽनन्ताः । द्वीन्द्रियादिषु पुनरसंख्येया । समानजातीयांकुरोत्पादात्, शस्त्रानुपहतद्भवत्वात्, ग्राहारेण वृद्धिदर्शनात्, अपराप्रेरितत्वे तिर्यंगनियमितगितमत्वात्, छेदादिभिग्र्लान्यादिदर्शनाच्च क्रमेण पृथिव्यादीनां जीवत्वं संसाधनीयम् । आप्तवचनाद् वा, तथाचागमः—

'''पुढिविकाइयाग्ं भन्ते ! कि ! सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता। गोयमा ! सागारोवउत्तावि ग्रणागारोवउत्तावि'' इत्यादि ।

१ पन्नवणा २९ उपयोग पद

## ध्—द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय एव पञ्चेन्द्रिय जीव त्रस हैं।

कृमि, चींटी, भौरा, मनुष्य आदिमें कमशः एक-एक इन्द्रियकी वृद्धि होती हैं और ये सब त्रस कहलाते हैं। त्रस दो प्रकारके होते हैं—लिब्ध-त्रस और गित-त्रस। लिब्ध-त्रसकी परिभाषा सूत्र ३ की वृत्तिमें बतलाई जा चुकी है। ग्राग्न और वायुमें गित है पर वह सुखकी प्राप्ति एवं दुःखकी निवृत्तिके लिए नहीं होती। इसलिए इनको गित-त्रस कहते हैं। पृथ्वी, पानी, अग्नि, और वायु इनमंसे प्रत्येक में असख्य-ग्रसंख्य जीव हैं। वनस्पितमें संख्यात, असंख्यात और अनन्त जीव हैं। द्वीन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तक प्रत्येकमें ग्रसंख्य जीव होते हैं। पृथ्वी ग्रादिकी चेतना निम्न युन्तियोंसे सिद्ध होती हैं:—

जैसे—मनुष्यों और तिर्यञ्चोंके शरीरके घावों में सजातीय मांसांकुर पैदा होते हैं, वैसे ही पृथ्वामें—सोदी हुई खानों में सजातीय पृथ्वीके अंकुर पैदा होते हैं अतः यह प्रतीत होता है कि पृथ्वी सजीव है। जैसे—मनुष्य भीर तिर्यञ्च गर्भावस्थाके प्रारम्भमें तरल होते हैं, वैसे ही जल तरल है अतः वह जबतक किसी विरोधी वस्तुसे उपहत नहीं होता, तबतक सजीव है। म्राहार ईन्धन आदिके द्वारा अग्नि बढ़ती है, इससे यह जाना जाता है कि वह सजीव है। वायु, गाय आदिकी तरह किसीकी प्ररणके बिना ही म्रानियमितरूपसे इधर-उधर घूमती है अतः वह सजीव है। वनस्पतिका छेदन वरनेसे वह खिन्न होती है अतः समझा जाता है कि वह सजीव है। सिद्धान्तानुसार इनकी सजीवता प्रमाणित है ही, जैसे—''भगवन्! क्या पृथ्वीकायके जीव साकार उपयोग सहित हैं या म्रनाकार उपयोग सहित हैं या म्रनाकार उपयोग सहित शी हैं और अनाकार उपयोग सहित भी हैं स्वास्ति हो स्वास्ति हैं स्वासि है

#### समनस्काऽमनस्काश्च ॥ ६ ॥

समनस्काः, दीर्घकालिकविचारणात्मिकया संज्ञया युक्ताः संज्ञिन इति यावत् । असंज्ञिनोऽमनस्काः ।

नारकदेवागर्भजतिर्यङ्मनुष्याश्च समनस्का :।। ७।।

अन्येऽमनस्काः॥८॥

ग्रन्ये संमूच्छंजास्तिर्यञ्चो मनुष्याश्चामनस्का भवन्ति ।

रत्नशर्कराबाळ्कापङ्क्ष्यूमतमोमहातमःप्रभा-

**अ**धोऽघोविस्तृताः सप्तभूमयः ॥ ६ ॥

ताश्च घनोद्धिघनतनुवाताकाशप्रतिष्ठिताः ॥ १० ॥

तासु नारकाः ॥ ११ ॥ श्रायोऽशुभतरलेश्यापरिणामशरीरवेदनाविक्रियावन्तः ॥ १२ ॥

परस्परोदीरितवेदनाः ॥ १३ ॥ परमाधार्मिकोदीरितवेदनाश्च प्राक् चतुर्थ्याः ॥ १४ ॥

#### ६-जीवके दो भेद और भी हैं-समनस्क और अमनस्क।

जिनमें भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल सम्बन्धी विचार-विमर्श करनेवाली संज्ञा होती है, उन्हें समनस्क-संज्ञी कहते हैं और जिन जीवोंमें उपर्युक्त दीर्घकालिक संज्ञा नहीं होती, उन्हें अमनस्क-असंज्ञी कहते हैं।

- ७— नारक, देवता, गर्भोत्पन्न तिर्यञ्च और गर्भोत्पन्न मनुष्य, ये सब समनस्क होते हैं।
- ८ इनके अतिरिक्त संमूचिंद्रम तिर्यञ्च और संमूचिंद्रम मनुष्य अमनस्क होते हैं।
- ह—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, महातमःप्रभा, यह क्रमशः नीचे-नीचे अधिक विस्तृत सात भूमियां हैं।
- १० वे सात भूमियां घनोद्धि, घनवात, तनुवात एवं आकाश-प्रतिष्ठित हैं।
- ११-- उन सात पृथ्वियोंमें नारक रहते हैं।
- १२—वे नारक प्रायः अञ्चभतर छेश्या, परिणाम, शरीर, वेदना एवं विकुर्वणावाले होते हैं।
- १३—नारक जीव परस्परमें दुःखोंकी उदीरणा करते हैं।
- १४-प्रथम तोन पृथ्वियोंमें परमाधार्मिक देवताओंके द्वारा किये गये दु:खोंको भोगनेवाले भी होते हैं।

देवाश्चतुर्विधाः ॥ १४ ॥

असुरनागसुपर्णविद्युद्ग्निद्वीपोद्धिद्ग्-वायुस्तनितकुमारा भवनपतयः॥ १६॥

पिशाचभूतयक्षराक्षसिकन्नरिकंपुरुषमहोरगन्धर्वाव्यन्तराः ॥ १७॥

चन्द्रार्केष्रह्नक्षत्रतारका ज्योतिष्काः ॥ १८ ॥

वैमानिका द्विविधाः ॥ १६ ॥

सौधर्मेशानसनत्कुमारमाहेन्द्रब्रह्मछान्तकशुक्रसहस्रारानत-प्राणतारणाच्युतकल्पजाः कल्पोपपन्नाः ॥ २० ॥

नवमैवेयकपश्चानुत्तरविमानजाश्च कल्पातीताः ॥ २१ ॥

इन्द्रसामानिकत्रायिद्धशपारिषद्यात्मरक्षकछोकपाछानीक-प्रकीर्णकाभियोग्यकिव्विषकाः कल्पान्तेषु ॥ २२ ॥

त्रायश्चिराळोकपाळरहिता व्यन्तर**ङ्योतिष्काः ॥ २३** ॥

- १५—देवता चार प्रकारके होते हैं—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक।
- १६—भवनपति देव दस प्रकारके हैं—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युतकुमार, अग्निकुमार, द्वीपकुमार, खद्धिकुमार दिक्कुमार, वायुकुमार, स्तनितकुमार।
- १७—व्यन्तर देव आठ प्रकारके हैं—पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व।
- १८—ज्योतिष्कदेव पांच प्रकारके हैं:—चन्द्रभा, सूर्य, प्रह, नक्षत्र, तारा।
- १६-वैमानिकदेव दो प्रकारके हैं:-कल्पोपपन्न और कल्पातीत।
- २० सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, लान्तक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, यह बारह कल्प हैं, इनमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं।
- २१—नवम वेयक और पांच अनुत्तरिवमान, (विजय, वैजयन्त जयन्त, अपराजित एवं सर्वार्धसिद्ध) इनमें उत्पन्न होनेवाले देव कल्पातीत कहलाते हैं।
- २२—इन्द्र, सामानिक, त्रायित्रंश (गुरु स्थानीय) पारिषक्ष (सदस्य) आत्मरक्षक, लोकपाल, अनीक (सैनिक), प्रकीर्णक (नागरिक) आभियोग्य (सेवक) किल्विषक (अन्त्यज), ये सब उपरोक्त बारह कल्पों तक होते हैं।
- २३ ज्यन्तर और ज्योतिष्कोंके त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते हैं।

#### एकद्वित्रिचतुः पञ्चेन्द्रियास्तिर्यभ्यः ॥ २४ ॥

एकेन्द्रियादारभ्य जलस्थलखचरपञ्चेन्द्रियपर्यन्ताः सर्वे तिर्यञ्चो ज्ञेयाः।

# प्राङ्मानुषोत्तरपर्वताद् मनुष्याः ॥ २**४** ॥

मानुषोत्तरक्च समयक्षेत्रं परितो वेष्टितः।

#### आर्या म्हेच्छाश्च ॥ २६ ॥

तत्र 'शिष्टाभिमताचारा ग्रायाः। शिष्टाऽसम्मतव्यवहाराहच म्लेच्छाः।

#### तत्रार्या जातिकुलकर्माद्भेद्भिन्नाः ॥ २७॥

स्रोकेऽभ्यहितजातिकुलकर्माणः ऋमशो जात्यार्याः, कुलार्याः, कर्मार्याश्च । बादिना क्षेत्रार्यादयोऽपि बोद्धन्याः ।

#### आचारवैविध्यात् पृथग् जातयः ॥ २८ ॥

आर्याणां तत्तत्कालप्रचिताः, अनियताः, मनेकजातयो वर्तन्ते । तासां मुख्येतरत्वञ्च तत्तत् समयवितिजनाभिप्रेतम् । तत्त्वतस्तु तपः संयमप्रधानैव जातिः प्रधाना ।

१---म्रहिसासंयमतपःप्रभृतयः सुसंस्काराः, तद्वांश्च शिष्टः ।

#### २४ — तिर्यभा एकेन्द्रियसे पञ्चेन्द्रिय तक होते हैं।

एकेन्द्रियसे लेकर जलचर, स्थलचर एवं खेचर पञ्चेन्द्रिय तक के जीवोंको तियंञ्च कहते हैं।

#### २५-मनुष्य मानुषोत्तर पर्वतसे पहले-पहले होते हैं।

पुष्करद्वीपको दो भागों में विभक्त करनेवाला मानुषोत्तर पवंत है। मनुष्य मानुषोत्तरसे पूर्ववर्ती पुष्कर अर्ध में ही होते हैं, मानु-षोत्तर पवंतके उत्तरवर्ती अर्ध पुष्करमें नहीं होते हैं।

#### २६-मनुष्य दो प्रकारके होते हैं - आर्य और म्लेच्छ।

जिनका ग्राचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत होता है, वे आयं कहलाते हैं। जिनका आचार शिष्ट पुरुषों द्वारा सम्मत नहीं होता है, वे म्लेच्छ कहलाते हैं।

## २७ — वे आर्य जाति, कुल एवं कर्म आदिकी अपेक्षासे कई प्रकारके होते हैं।

जिनकी जाति, कुल एवं कर्म (कार्य) प्रतिष्ठित होता है, वे क्रमशः जाति-आर्य, कुल-आर्य और कर्म-आर्य कहलाते हैं। ग्रादि शब्दसे क्षेत्र-आर्य आदि समझना चाहिए।

## २८—वे आर्य भी आचारकी विविधता है।नेके कारण पृथक्-पृथक् जातियोंमें बंटे हुए है।ते हैं।

१ अहिंसा, संयम एवं तपके द्वारा जिनका हृदय सुसंस्कारवान् होता है, वे शिष्ट कहलाते हैं।

आगमे प्याह—ा

''सक्खं खु दीसइ तवो विसेसो, न दीसई जाइविसेस कोइ। सोवागपुत्तं हरि एस साहु, जस्सेरिसा इड्डि महाणुभावा।।

एवं म्लेच्छभेदा अपि भावनीयाः।

#### पर्याप्तापर्याप्ताद्योऽपि ॥ २६ ॥

जीवाः पर्याप्ता अपर्याप्ताश्च । आदिशब्दात् सूक्ष्मबादरसम्यक्दृष्टिमिथ्यादृष्टिसंयताऽसंयतप्रमत्ताऽपमत्तसरागवीतरागछद्मस्थकेवलिसयोग्ययोगिलिङ्कत्रयगितचतुष्टयजातिपञ्चककायषट्कगुणस्थानचतुर्दशकजीवभेदचतुर्दशकदण्डकचतुर्विशोतप्रभृतयो भूयांसो भेदा जीवतत्त्वस्य भावनीयाः ।

## गर्भोपपातसमूर्व्छनानि जन्म ॥ ३०॥

जन्म---उत्पत्तिः। तच्च त्रिविधं भवति।

'जराय्वण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥

१—यज्जालवत् प्राणिपरिवरणं विततमांसशोणितं तज्जरायुः, तत्र जाता जरायुजाः।

ग्रायोंकी वे जातियां समय-समयपर प्रचलित होती हैं और वे अनियत होती हैं। उनका प्राधान्य एवं अप्राधान्य तत्काल-वर्ती मनुष्योंके विचारानुसार होता है और वास्तवमें तो जिस जातिमें तप और संयमकी ग्राधकता होती है, वही प्रधान है। जैसा कि शास्त्रोंमें कहा है—''सचमुच दिव्य तपका ही प्रभाव है, जातिकी कुछ भी विशेषता (बड़प्पन) नहीं है; धन्य है चाण्डाल पुत्र हरिकेश साधुको कि जिनकी ऐसी प्रभावशाली समृद्धि है।" इसी प्रकार म्लेच्छ भी जाति-म्लेच्छ, कुल म्लेच्छ, एवं कर्म-म्लेच्छ ग्रादि अनेक प्रकारके होते हैं।

#### २६ - जीवके पर्याप्त, अपर्याप्त आदि अनेक भेद होते हैं।

जीव दो प्रकारके होते हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । इसी प्रकार सूक्ष्म, बादर, सम्यक् दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संयत, असंयत, प्रमत्त, अप्रमत्त, सराग, वीतराग, छद्मस्थ, केवली, सयोगी, अयोगी, तीन वेद, चार गित, पांच जाित, छः काय, चौदह गुणस्थान, जीवके चवदह भेद, चौवीस दण्डक आदि जीव तत्त्वके अनेक भेद होते हैं।

## ३०-जन्म तीन प्रकारके होते हैं-गर्भ, उपपात और संमूर्ज्जन।

## ३१-जरायुज, अण्डज और पोतज ये गर्भसे उत्पन्न होते हैं।

जन्मके समय जो एक प्रकारकी झिल्छीसे वेष्टित होते हैं, उनको जरायुज कहते हैं। वे हैं मनुष्य, गाय आदि। अण्डोंसे जरायुजाः---नृगवाद्याः। अण्डजाः---पक्षिसर्पाद्याः। पोतजाः -कुञ्जरा-दयः।

#### देवनारकाणामुपपातः ॥ ३२ ॥

# शेषाणां संमूर्च्छनम्।। ३३।।

ैसचित्ताऽचित्त'शीतोष्ण'संवृत'विवृतास्तिनमश्राश्चयोनयः ॥ ३४॥

योनिः—उत्पत्तिस्थानम् । तन्मिश्राश्च इति सिचत्ताचित्ताः, शीतोष्ण-संवृतविवृताः, शेषं सुज्ञेयम् ।

#### अनुपयोगलक्षणोऽजीवः ॥ ३५ ॥

बस्मिन् साकाराऽनाकारलक्षण उपयोगो नास्ति सोऽजीवः, अचेतन इति मावत्।

धर्माधर्माकाश्वालपुद्गलास्तद्भेदाः ॥ ३६ ॥ एतेषां लक्षणानि प्राङ्निरूपितानि । इति मूलतत्त्वद्वयीनिरूपणम्

इति श्रीतुलसीगणिसंकलितायां श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकायां जीवभेदनिर्णयो नाम तृतीयः प्रकाशः।

१—पोता एव जाता इति पोतजाः सुद्धेप्रसवाः, न जराय्वादिना वेष्टिता इति यावत् । २—जीवत् शरीरम् ३—शीतस्पर्शवत् । ४—दिव्यशय्यादिवत् । ् ५—जलाशयादिवत् ।

उत्पन्न होनेवाले पक्षी एवं सांप आदि अण्डज कहलाते हैं। खुले अंग उत्पन्न होनेवाले हाथी, खरगोश, चूहा ग्रादि पोतज कहलाते हैं।

- ३२ देव और नारकोंके जन्मको (शय्या एवं कुम्भीमें उत्पन्न होने को ) उपपात कहते हैं।
- ३३--शेष जीवों के जन्मको संमूर्च्छन' कहते हैं।
- ३४-जीवो को नव योनियां-स्थान हैं-सचित्त, अचित्त, सचित्त-अचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संवृत, विवृत और संवृत-विवृत।
- ३५ जिसका स्रक्षण अनुपयोग होता है, उसे अजीव कहते हैं। अजीवका दूसरा नाम अचेतन है।
- ३६-अजीवके पांच भेद हैं-धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गला

इनके लक्षण पहले प्रकाशमें बताये जा चुके हैं। इस प्रकार जीव और ग्रजीव इन दो मूल तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता है।

इति श्री तुल्लसोगणिविरचित श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकाका जीव-भेद-निर्णय नामक तीसरा प्रकाश समाप्त ।

जो जन्म न तो देव और नारकोंकी तरह नियत स्थानमें ही होता है और न जिसमें गर्भधारणकी आवश्यकता होती है, उसे संमूच्छन जन्म कहते हैं।

# चतुर्थः प्रकाशः

# भात्मनः सद्सत्प्रवृत्त्याकृष्टास्तत्प्रायोग्यपुद्गलाः कर्म।। १।।

म्रात्मनः—जीवस्य सदसत्प्रवृत्त्या गृहीताः, कर्मप्रायोग्याश्चतुःस्पश्चिनी-ऽनन्तप्रदेशिपुद्गलस्कन्धाः कर्मसञ्चामञ्ज्वते ।

#### कचिद् सद्सत्क्रियापि॥२॥

#### ं सचारमगुणावरोधसुखदुःखहेतुः॥३॥

तच्च ज्ञानावरणादिभेदिभिन्नं कर्म । ज्ञानाद्यात्मगुणानामवरोधस्य, विधा-सस्य सुखदुः सस्य च हेतुर्भवति ।

> बन्धोद्धर्तनाऽपवर्तनासत्तोदयोदीरणासंक्र-मणोपशमनिधत्तिनिकाचनास्तदवस्थाः ॥ ४ ॥

एता हि कर्मणामवस्थाः । तासु चाष्टौ करण्शब्दवाच्याः । यदाह— बंधण, संकमणुबट्टणा, अवबट्टणा, उदीरणया । उवसामणा, निहत्ति, निकायणा चित्त करणाइं ।। बन्धोऽनन्तरं बक्ष्यते । कर्मणः स्थित्यन्भागवृद्धिः— उद्धर्तना । स्थित्य-

मुभागहानि:-अपवर्तना । अवाधाकालो विद्यमानता च-सत्ता । उदयो द्विविधः ।

१---कर्मप्रकृतिः।

# चतुर्थ प्रकाश

१ - आत्माकी सत् एवं असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एवं कर्मरूपमें परिणत होने योग्य पुद्गलों को कर्म कहते हैं।

वे कर्म-पुद्गल चतुःस्पर्शी एवं अनन्त-प्रदेशी होते हैं।

- २- व्यवहारमें शुभ-अशुभ कियाको भी कमें कहते हैं।
- ३—वह कर्म आत्मगुणों का अवरोध करनेवाला—विघात करने वाला एवं सुख-दुःखका हेतु होता है।
- ४—कर्मोंकी दस अवस्थाएं होती हैं—बंध, उद्धर्तना, अपवर्तना, सत्ता, उदय, उदीरणा, संक्रमणा, उपशम, निधत्ति एवं निकाचना।

कर्मकी आठ अवस्थाओं को करण कहते हैं, जैसे कि कहा है—
''बन्धन, संक्रमण, उद्धर्तन, अपवर्तन, उदीरणा, उपशम, निधत्ति
और निकाचना ये ब्राठ करण हैं।" कर्मों की स्थिति एवं अनुभागमें वृद्धि होती है, उसे उद्धर्तना कहते हैं। स्थिति एवं अनुभाग

१ कर्म एवं पुद्गलोंमें जो मन्द एवं तीव्र रस—फलनिमित्तक शक्ति होती है, उसे अनुभाग कहते हैं।

यत्र फलानुभवः स विपाकोदयः, केवलं प्रदेशवेदनम्—प्रदेशोदयः। नियत-कालात् प्राक् उदयः—उदीरणा, इयं चापवर्तनापेक्षिणी। 'सजातीयप्रकृतीनां मिथः परिवर्तनम्—संत्रमणा। उदयोदीरणानिधत्तिनिकाचनाऽयोग्यत्वम्— उपशमनम्। उद्वर्तनापवर्तनं विहाय शेषकरणायोग्यत्वम्—निधत्तिः। समस्तकरणायोग्यत्वं—निकाचना।

#### कर्मपुद्गलादानं बन्धः ॥ ४॥

जीवस्य कर्मपुद्गलानामादानम्, क्षीरनीरवत् परम्पराइलेषः सम्बन्धी बन्धोऽभिधीयते । स च प्रवाहरूपेण ग्रनादिः, इतरेतरकर्मसम्बन्धरूपेण तु सादिः । अमूर्त्तस्यापि आत्मनः अनादिकर्मपुद्गलसम्बन्धवस्वेन कथंचिद् मूर्त्तत्वस्वीकारात् कर्मपुद्गलानां सम्बन्धो नासंभवी ।

१---यथाऽध्यवसायविशेषेण सातवेदनीयम्, असातवेदनीयरूपेण; असातवेदनीयं च सातवेदनीयरूपेण परिणमते । ग्रायुषः प्रकृतीनां दर्शनमोह चारित्रमोहयोश्च मिथः संक्रमणा न भवति ।

की हानि होती है, उसे अपवर्तना कहते हैं। अबाधाकाल एवं विद्यमानताको सत्ता कहते हैं। उदय दो प्रकारका है—जिसमें फलका अनुभव होता है, वह विपाकोदय ग्रीर जिसका सिर्फ ग्रात्म-प्रदेशों में ही अनुभव होता है, वह प्रदेशोदय कहलाता है। निश्चित समयसे पहले कर्मों का उदय होता है, उसे उदीरणा कहते हैं। उदी-रणामें ग्रपवर्तनाकी अपेक्षा रहती है। सजातीय, प्रकृतियों का आपसमें परिवर्तन होता है, उसे संक्रमण कहते हैं। मोहकर्मको उदय, उदीरणा, निधित्त एवं निकाचना के ग्रयोग्य करने को उपशम कहते हैं। उद्धर्तना एवं अपवर्तना के सिवाय शेष छः करणों के ग्रयोग्य अवस्था को निकाचना कहते हैं।

# क्षात्माके साथ कर्मपुद्गलोंका दूध-पानीकी तरह सम्बन्ध होता है, उसे बन्ध कहते हैं।

वह बन्ध प्रवाहरूपसे अनादि है और जो भिन्न-भिन्न कर्म बंधते रहते हैं, उनकी अपेक्षा सादि है। यहां यह सन्देह नहीं करना चाहिये कि ग्रमूर्त (निराकार) आत्माके साथ मूर्त कर्मपुद्गलोंका सम्बन्ध कैसे हो सकता है, क्योंकि ग्रनादि कालसे ही कर्म-ग्रावृत संसारी आत्माएं कथंचित् मूर्त मानी जाती हैं अतः उनके साथ कर्म पुद्गलोंका सम्बन्ध होना ग्रसम्भव नहीं है।

१ कर्म बन्धने के बाद जितने समय तक वह उदयमें नहीं आता, उस कालको भ्रवाधाकाल कहते हैं।

२ म्रायुष्यकर्मकी प्रकृतियों का तथा दर्शनमोह मौर चारित्रमोह का आपसमें संक्रमण नहीं होता।

#### प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशाः ।। ६ ॥

#### सामान्योपात्तकर्मणां स्वभावः प्रकृतिः ॥ ७ ॥

सामान्येन गृहीतेषु कर्मसु एतज्ज्ञानस्य अवरोधकम्, एतच्च दर्शनस्य इत्यादिरूपः स्वभावः प्रकृतिः ।

# ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ८ ॥

कर्मणामध्टौ मूलप्रकृतयः सन्ति । तत्र ज्ञानदर्शनयोरावरणम्—ज्ञाना-वर्गां दर्शनावरणं च । सुखदुःखहेतुः—वेदनीयम् । दर्शनचारित्रघातात् मोहयति ग्रात्मानमिति मोहनीयम् । एति भवस्थिति जीवो येन इति आयः । चतुर्गतिषु नानापर्यायप्राप्तिहेतुः—नाम । उच्चनीचभेदं गच्छति येनेति गोत्रम् । दानादिलब्धौ विघ्नकरः—अन्तरायः ।

#### पश्चनवद्भवष्टाविशतिश्चतुर्द्धिचत्वारिशत्द्विपश्च च यथाक्रमम्।।६।।

अष्टानां मूलप्रकृतीनां यथाक्रममेते भेदाः। तत्र ज्ञानावरणस्य पञ्च। दर्शनावरणस्य नव। वेदनीयस्य द्वौ। मोहनीयस्य दर्शनचारित्रभेदादष्टा-विश्वतिः। ग्रायुषदचत्वारः। नाम्नो द्विचत्वारिशत्। गोत्रस्य द्वौ। अन्तरायस्य च पंच। सर्वे मिलिताः सप्तनवितः।

- ६—बन्ध चार प्रकारका होता है--प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, एवं प्रदेश।
- आसामान्य रूपसे प्रहण किये हुए कर्म-पुद्गलोंका जो स्वभाव होता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं।

जैसे--ज्ञानको रोकना ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव है और दर्शनको रोकना दर्शनावरणकर्मका स्वभाव है।

८—कर्मोंकी मूल प्रकृतियां आठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अन्तराय।

ज्ञानको आवृत करनेवाले कर्मको ज्ञानावरण और दर्शनको आवृत करनेवाले कर्मको दर्शनावरण कहते हैं। जो मुख-दु:खका हेतु होता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। दर्शन और चारित्रका विनाश कर ग्रात्माको व्यामूढ बनानेवाला कर्म मोहनीय है। जिसके द्वारा जीव भवस्थितिको प्राप्त होता है—जीवित रहता है, उसे आयुष्य कर्म कहते हैं। जो चारों गितयोंमें भांति-भांतिकी अवस्थाओंको प्राप्त करनेका हेतु बनता है, उसे नाम कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा जीव ऊंच या नीच बनता है, उसे गोत्र कर्म कहते हैं। दान ग्रादिमें बाधा डालनेवाले कर्मको अन्तराय कहते हैं।

६—पांच, नव, दो, अट्ठाईस, चार, बयालीस, दो और पांच ये क्रमश: उन आठोंकी उत्तर प्रकृतियां हैं।

कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंके भेद निम्न प्रकार हैं:—ज्ञानावरणीय के पांच, दर्शनावरणीयके नव, वेदनीयके दो, मोहनीयमें दर्शनमोह-नीयके तीन और चारित्र मोहनीयके पच्चीस—इस प्रकार ग्रहाईस

#### काळावधारणं स्थितिः।।१०॥

यथा ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयान्तरायाणां त्रिंशत् सागरकोटिकोट्यः परा-स्थितिः । मोहनीयस्य सप्तितः । नामगोत्रयोविशितः । त्रयस्त्रिशत् सागरो-पमाणि आयुषः । अपरा तु द्वादशमुहूर्त्ता वेदनीयस्य, नामगोत्रयोरष्टौ, श्रेषाणां चान्तर्मुहूर्त्ता । एकसागरकोटिकोटिस्थितिमनुवर्षशतमाबाधाकालः । ।

#### विपाकोऽनुभागः ॥११॥

रसोऽनुभागोऽनुभावः फलम्, एते एकार्थाः । स च द्विधा—तीव्राध्यवसाय-निमित्तस्तीवः, मन्दाध्यवसायनिमित्तदच मन्दः । कर्मणां जडत्वेऽपि पथ्या-पथ्याहारवत्, ततो जीवानां तथाविधफलप्राप्तिरविरुद्धा, नैतदर्थमीदवरः कल्पनीयः ।

१—दर्शनमोहनीयापेक्षया चारित्रमोहनीयस्य तु चत्वारिशत् कोटि-कोटयः स्थितिः । २—संपरायसातवेदनीयमाश्रित्य । ३—ग्रायुषोऽपवादः ।

आयुष्यके चार, नामके बयास्त्रीस, गोत्रके दो एवं अन्तरायके पांच इन सबको मिलानेसे सत्तानवें होते हैं।

# १०-कर्मोंकी आत्माके साथ छगे रहनेकी जो अवधि होती है, उसे स्थितिबन्ध कहते हैं।

ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चारोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ सागरकी, मोहनीयकी सत्तर कोड़ा-कोड़ सागरकी, नाम और ग्रोत्रकी बीस कोड़ाकोड़ सागरकी तथा आयुष्यकी तेतीस सागरकी होती हैं। वेदनीयकी जघन्य स्थिति बारह मुहूर्त्त (सम्पराय सात वेदनीयकी अपेक्षासे), नाम एवं गोत्र की आठ मुहूर्त्त और शेष सब कर्मोंकी अन्तर्मुहूर्त्तकी होती हैं। एक कोड़ाकोड़ सागरकी स्थितिके पीछे सौ वर्षका ग्रवाधाकाल होता है अर्थीन सौ वर्ष तक वह कर्म उदयमें कि नहीं आता।

# ११-कर्मोंके विपाकको अनुभाग बन्ध कहते हैं।

रस, अनुभाग, अनुभाव और फल, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। विपाक दो प्रकारका होता है—तीत्र परिणामोंसे बंधे हुए कर्मका विपाक तीत्र भौर मन्द परिणामोंसे बंधे हुए कर्मका मन्द है। यद्यपि कर्मे जड़ है तो भी पथ्य एवं अपथ्य आहारकी तरह उनसे जींबोंको अपनी कियाओंके अनुसार फलकी प्राप्ति हो जाती है। कर्म-फल भुगतानंके लिये ईश्वरकी कल्पना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं।

यह नियम आयुष्य कर्मपर लागू नहीं होता ।

#### द्लसंचयः कर्मात्मनोरेक्यं वा प्रदेशः॥१२॥

दलसंचयः—कर्मपुद्गलानामियत्तावधारणम् । उक्तञ्च—

> स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्थिति:कालावघारणम् । अनुभागो रसो ज्ञेयः, प्रदेशो दलसंचयः ।।

# शुभं कर्म पुण्यम् ॥१३॥

शुभं कर्म सातवेदनीयादि पुण्यमभिधीयते । उपचाराच्च यद्यन्निमितो भवति पुण्यबन्धः, सोऽपि तत्-तत्-शब्दवाच्यः, ततश्च तन्नवविधम्, यथा संयमिने अन्नदानेन जायमानं शुभं कर्म म्नन्नपुण्यम्, एवं पानलयन शयन वस्त्रमनोवाक्कायनमस्कारपुण्यानि अपि भावनीयानि ।

#### तच्च धर्माविनाभावि ॥१४॥

सत्प्रवृत्त्या हि पुण्यबन्धः, सत्प्रवृत्तिश्च मोक्षोपायभूतत्वात् अवश्यं धर्मः, अतएव धान्याविनाभावि बुसवत् तद् धर्मं विना न भवतीति मिथ्य।त्विनां धर्माराधकत्वमसम्भवं प्रकल्प्य पुण्यस्य धर्माविनाभावित्वं नारेकणीयम्, तेषामि मोक्षमार्गस्य देशाराधकत्वात् । निर्जराधमं विना सम्यक्त्वलाभाऽसंभवाच्च ।

१-लयनम्-आलयः। २-शयनम्-पट्टादि।

#### १२ - कर्मोंके दल-संचय (कर्मपुद्गलोंके परिमाण) अथवा कर्म एव आत्माके एकी भावको प्रदेशबन्ध कहते हैं।

#### १३-शुभ कर्मको पुण्य कहते हैं।

वास्तिवक परिभाषाके अनुसार सात वेदनी अविद शुभकर्मी को पुण्य कहा जाता है किन्तु उपचारसे जिस निमित्तसे पुण्यका बन्ध होता है, वह भी पुण्य कहा जाता है। अतः इस भौपचारिक परिभाषाके, अनुसार पुण्य नव प्रकारका होता है, जैसे संयमी साधुको अन्न देनेसे जो शुभ कर्म बंधता है, उसे अन्न पुण्य कहते हैं, इसी प्रकार जल, लयन (गृह), शयन (पाटादिक), वस्त्र, मन, वचन, शरीर और नमस्कार ये नव पुण्य होते हैं।

# १४-वह पुण्य धर्मका अविनाभावी है-धर्मके विना अकेला नहीं होता है।

पुण्य बन्ध एक मात्र सत्प्रवृत्तिके द्वारा ही होता है, सत्प्रवृत्ति मोक्षका उपाय होनेसे वह ग्रवश्य धर्म है अतएव जिस प्रकार धान के बिना तूड़ी पैदा नहीं होती है, वैसे ही धर्मके बिना पुण्य नहीं होता। मिथ्यात्वी धर्मकी आराधना नहीं कर सकते, यह मानकर पुण्यकी स्वतन्त्र उत्पत्ति बतलाना भी उचित नहीं; क्योंकि मिथ्यात्वी मोक्षमार्गके देश (अंश) ग्राराधक बतलाये गये हैं और उनके निजंरा धर्म न हो तो वे सम्यक्त्वी भी नहीं बन सकते ग्रतः उनके संवरिहता निर्जरा न धर्म इत्यपि न तथ्यम् । कि च तपसः मोक्षमार्गत्वेन धर्मविशेषणत्वेन च व्याख्यातत्वात् । अनर्येव दिश्वा लौकिकेऽपि कार्ये धर्मातिरिक्तं पुण्यं पराकरणीयम् ।

#### अशुर्भ कर्म पापम्।।१६॥

अशुभं कर्म ज्ञानावरणादि पापमुच्यते । उपचारात् तद्हेतकोऽपि तत्-शब्दवाच्याः, ततश्च तद् ग्रष्टादशिवधम्, यथा—प्राणातिपातजिनतमशुभं कर्म प्राणातिपातपापम्, एवं मृषावादाऽदत्तादान—मैथुन-परिग्रह-कोध-मान-माया-स्रोभ-राग-द्वेष-कलहाऽभ्याख्यान-पैशुन्य-परपरिवाद-रत्यरति-मायामृषा-मिथ्या-दर्शनशस्यपापान्यपि भावनीयानि ।

व्याख्यान्तरेण-

यदुदयेन भवेत् अशुभा प्रवृत्तिः, तन्मोहनीयं कर्मापि तत्तत् कियाशब्दे-नोच्यते । यथा-प्राणातिपातजनकं मोहनीयं कर्म प्राणातिपातपापिनत्यादि ।

#### द्रव्यभावभेदाद्नयोर्बन्धाद्भेदः ॥१६॥

१—नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा।
एस मग्गु ति पण्णत्तो, जिणेहिं वर दंसिहिं।। उ॰ २८-१
२—धम्मोमंगल मुक्किट्टं, अहिंसा संजमो तवो। द॰ १-१

भी धमंके बिना पुण्य बंध नहीं होता और सम्वर रहित निर्जरा धर्म नहीं है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं; क्योंकि तपको मोक्षका मार्ग और धर्मका विशेषण बतलाया गया है। इसी प्रकार जो लौकिक कार्यों में भी कई लोग केवल पुण्य मानते हैं, वह भी उपर्युक्त रोत्या संगत नहीं होता।

# १५ - अशुभ कर्मको पाप कहते हैं।

श्वानावरणादि श्रशुभ कमोंको पाप कहा जाता है और उपचार
से पापके हेतु भी पाप कहलाते हैं; इससे पापके अठारह भेद हो
जाते हैं। जैसे—प्राण-वध; जिस पापका हेतु होता है, उसे प्राणातिपात पाप कहते हैं। इसी प्रकार मृषावाद, श्रदत्तादान (चोरी)
मैथुन, परिग्रह, कोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्यास्यान (मिथ्या-आरोप), पैशुन्य (चुगली), परपरिवाद (परिनन्दा),
रित—अरित (असंयममें रुचि और संयममें अरुचि), माया-मृषा
और मिथ्यादर्शनशल्य, ये श्रठारह पाप होते हैं। दूसरी व्याख्या
के अनुसार जिसके उदयसे अशुभ प्रवृत्ति होती है, उस मोहनीय
कर्मको भी पाप कहा जाता है, जैसे—जब मोहनीय कर्मके द्वारा
हिसामें प्रवृत्ति होती है, तब वह प्राणातिपात पाप कहलाता है;
असत्यमें होती है, तब मृषावाद पाप कहलाता है। इस प्रकार सब
जगह समझ लेना चाहिये।

# १६ — बन्ध एवं पुण्य पाप पृथक् हैं क्योंकि इनमें द्रव्य और भावका अन्तर होता है।

जिस वस्तुकी जो किया होनी चाहिये, वह उसमें न मिले, उसे यहां द्रव्य ग्रीर जो अपनी किया करता है, उसे भाग कहा द्रव्यं तत् कियाविरिहतम्, भावरच तिकवापरिणतः । अनुदयमानाः सदसत्कर्मपुद्गला बन्धः—द्रव्यपुण्यपापे, तत्फलामहित्वात् । उदयमानाश्च ते कमशो भावपुण्यपापे तत्फलाहित्वाद् इत्यनयोर्बन्धाद् भेदः ।

#### कर्माकर्षक आत्मपरिणाम आस्रवः॥१७॥

परिणामोऽध्यवसायोऽध्यवसानं भाव इत्येकार्थाः। यो जीवपरिणामः शुभाशुभकर्मपुद्गलानाकर्षति, आत्मप्रदेशैः तान् सम्बंधयति, स आस्रवः, कर्मागमनद्वारमित्यर्थः।

मिथ्यात्वमविरतिः प्रमादः कषायो योगश्च ॥१८॥

एते पञ्च आस्रवाः सन्ति ।

विपरीततत्त्वश्रद्धा मिथ्यात्वम् ॥१६॥

दर्शनमोहोदयात् ग्रात्मनः अतत्त्वे तत्त्वप्रतीतिः मिथ्यात्वं गीयते ।

#### आभिप्रहिकमनाभिष्रहिकं च ॥२०॥

कुमताग्रहरूपम्--अाभिग्रहिकम् । 'ग्रनाभोगादिरूपम्--अनाभिग्रहिकम् ।

#### अप्रत्याख्यांनमविरतिः ॥२१॥

१--अज्ञानाद्यवस्यम्।

गया है। उदयमें न भ्राये हुए सत् एवं असत् कर्मपुद्गलों का नाम बन्ध है। इससे शुभाशुभ फल नहीं मिलता अतः इसको द्रव्य पुण्य-पाप कहते हैं। भ्रौर उदीयमान श्रभ एवं अशुभ कर्म पुद्-गलों का नाम पुण्य एवं पाप है। इनके द्वारा शुभ एवं ग्रशुभ फल मिलता है, अतः ये भाव पुण्य पाप कहलाते हैं। बंध एवं पुण्य पापमें यही अन्तर है।

#### १७-कर्मका आकर्षण करनेवाले आत्मपरिणामको आस्रव कहते हैं।

परिणाम, अध्यवसाय, अध्यवसान और भाव, ये एकार्थक शब्द हैं। जीवका जो परिणाम शुभ एवं ग्रशुभ कर्म पुद्गलोंका ग्राकर्षण करता है—उनको आत्म-प्रदेशोंसे घुलमिल करता है, उसे आस्त्रद—कर्मागमनका द्वार कहते हैं।

#### १८-आस्रव पांच हैं-मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग।

#### १६-विपरीत तत्त्वश्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं।

दर्शनमोहके उदयसे आत्मामें विषरीत तत्त्वश्रद्धान-अतत्त्वमें तत्त्वप्रतीति होती है, वही मिश्यात्व है।

# २०—िमध्यात्वके दो भेद हैं — आभिमहिक और अनाभिमहिक। आग्रहपूर्वक मिथ्यात्वको ग्राभिग्रहिक और ग्रज्ञानादिपूर्वक मिथ्यात्वको ग्रनाभिग्रहिक कहते हैं।

#### २१-अत्याग वृत्तिको अविरति कहते हैं।

अत्रत्याख्यानादिमोहोदयात् मात्मनः मारम्भादेरपरित्यागरूपोऽध्य-वसायः-अविरतिरुच्यते ।

#### अनुत्साद्दः प्रमादः ॥२२॥

अरत्यादिमोहोदयात् आध्यात्मिकिकयायामात्मनोऽनुत्साहः--- 'प्रमादोऽभि-धीयते ।

#### रागद्वेषात्मकोत्तापः कषायः॥२३॥

रागद्वेषी वक्ष्यमाणस्वरूपी, तद्रूपः ग्रात्मनः उत्तापः कषाय उच्यते ।

क्रोधमानमायालोभाः ॥२४॥

#### प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनभेदाः ॥२५॥

एते क्रमेण सम्यक्त्वदेशिवरितसर्वविरितयथारूयातचारित्रपरिपन्थिनः ।
तत्र पर्वत-भूमि-रेगु-जलराजिस्वभावः क्रोतः । शैल-अस्थि-दारु-लतास्तम्भस्वरूपो मानः । वंशमूल-मेषविषाण-गोमूत्रिका-उल्लिख्यमानवंशच्छिल्लिसदृशी
माया । कृमिराग-कर्दम-खञ्जन-हरिद्रारागसिन्नभो लोभः ।

१-- न तु मदविषयकषायादिवाह्यप्रवृत्तिरूपः, तस्य अशुभयोगरूपत्वात् ।

ग्रप्रत्याख्यान# आदि मोहके उदयसे आत्माका हिंसा आदिमें अत्यागरूप अध्यवसाय हीता है, उसे अविरति कहते हैं।

#### २२ - अनुत्साहको प्रमाद कहते हैं।

अरित ग्रादि मोहके उदयसे ग्रात्माका धार्मिक किया करनेमें अनुत्साह रहता है और उसीका नाम प्रमाद है।

२३--राग-द्वेषात्मक उत्तापको कषाय ऋहते हैं।

२४-कषाय चार प्रकारका होता है-क्रोध, मान, माया, छोभ।

२६—इनमेंसे प्रत्येकके अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यामीय, प्रत्या-ख्यानीय और संज्वलन, इस प्रकार चार-चार भेद होते हैं।

ये अनन्तानुबन्धी आदि चार कषाय क्रमशः सम्यक्त्व, देशविरति—श्रावक्षयन, सर्वविरति—साधुपन एवं यथास्यात चारित्र—वीतरागताके बाधक होते हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं—चार प्रकारका क्रोध कमशः पत्थर, भूमि, बालू, एवं जलकी रेखाके समान होता है। चार प्रकारका अभिमान कमशः पत्थर, अस्थि, काष्ठ, एवं लतास्तम्भके समान होता है। चार प्रकारकी माया क्रमशः बांसकी जड़, मेंढ़ेका सींग, चलते हुए बैलके मूत्रकी धारा एवं छिलते हुए बांसकी छालके समान होती है। चार प्रकारका लोभ कमशः कृमिरेशम, कीचड़, गाड़ीके खञ्जन, एवं हहदीके रंगके समान होता है।

<sup>#</sup> त्वाग (संयम) में रुकावट डालनेवाले मोहको ग्रप्रत्याख्यान मोह कहते हैं।

#### कायवाङ्मनोव्यापारो योगः॥२६॥

वीर्यान्तरायक्षयक्षयोपशमशरीरनामकर्मोदयजन्यः कायभाषामनोवर्गणा'पेक्षः कायवाङ्मनःप्रवृत्तिरूपः—आत्मपरिएणामः योगोऽभिघीयते ।

#### शुभोऽशुभश्च ॥२७॥

मोहरिहतः सद्धचानाऽहं स्नुतिगुरुवन्दनादिरूपः, शुभव्यापारः--शुभयोगः:; असन्चिन्तनादिर्मोहसंकुल्द्वात् अशुभयोगः।

#### शुभयोग एव शुभकर्मास्रवः ॥२८॥

शुभयोग एव शुभकर्मण आस्रवः पुण्यवन्धहेतुरिति । अशुभयोगो मिथ्या-त्वादयश्चचत्वारः अशुभकर्मास्त्रवाः पापवन्धहेतवः । तेषु मिथ्यात्वादिः आभ्यन्तरोऽशुभव्यापारः प्रतिक्षणं पापवन्धहेतुर्भवति, मनोवाक्कायानां च तेषु हिंसादिषु वा प्रवर्तनं बाह्याशुभव्यापारः, स च व्यापारकाले । मिथ्यात्वम्—प्रथमतृतीयगुणस्थाने, आपञ्चममिषरितः, आपष्ठं प्रमादः, दशमान्तः कषायः, आष्ठिमशुभयोगः, शुभयोगश्चात्रयोदशम् ।

**र—सजातीयपुद्गलसमूहो वर्गणा ।** 

२--मिथ्यात्वाष्। ३--पापबन्धहेतुः।

#### २६-शरीर, वचन एवं मनके व्यापारको योग कहते हैं।

वीर्यान्तराय कर्मके क्षय—क्षयोपशमसे तथा शरीर नामकर्मके उदयसे निष्पन्न और शरीर, भाषा एवं मनकी वर्गणा (सजातीय पुद्गल समृह) के संयोगसे होनेवाले शरीर, वचन एवं मनकी प्रवृत्तिरूप आत्माके परिएामनको योग कहते हैं।

#### २७-योग दो प्रकारका होता है-शुभ और अशुभ।

मोह रहित सिच्चिन्तन, अहंत्-स्तुति, गुरुवन्दन अ।दि शुभ-कार्यं शुभयोग होते हैं और ग्रसच्चिन्तन ग्रादि कार्यं मोहसंकुल होनेके कारण अशुभ योग।

#### २८—शुभयोग ही शुभ कर्मका आस्रव है।

शुभकमोंका ग्रास्रव अर्थात् पुण्यबंघका हेतु शुभयोग ही है,
यह स्वीकार कर लेने पर अशुभ योग और मिथ्यात्व आदि चार
आस्रव, अशुभ कर्मके आस्रव—पापबन्धके हेतु हैं, यह ग्रपने आप
सिद्ध हो जाता है। इनमें मिथ्यात्व आदि आन्तरिक ग्रशुभ
व्यापारसे प्रतिक्षण पापकर्मका बंध होता है। मन, वचन, एवं
शरीरका मिथ्यात्व आदि चारों आस्रवोमें एवं हिंसा आदिमें
प्रवर्तन होता है, वह बाह्य अशुभ व्यापार है। उससे पापकर्मका
बंध प्रतिक्षण नहीं होता किन्तु जब अशुभ योग बरतता है, तभी
पापकर्मका बंध होता है। मिथ्यात्व आस्रव पहले और तीसरे
गुणस्थानमें होता है। ग्रविरित आस्रव पांचवें गुणस्थान तक
होता है। प्रमाद आस्रव छठे गुणस्थान तक होता है। कषाय
आस्रव दसवें गुणस्थान तक होता है। योग ग्रास्रव—प्रशुभ योग-

#### यत्र शुभयोगस्तत्र नियमेन निर्जरा ॥२६॥

शुभयोगः कर्मबन्धहेतुरिति न्यायादेव ग्रास्तवभेदे किन्तु नियमनः अशुभ-कर्माणि त्रोटयतीति निर्जराकारणं तु समस्त्येव । उदयक्षयोपशमादिरूपतादृक्-कारणद्वयपूर्वकत्वात् शुभयोगः नानाद्रव्यसंभूतंकौषधेन जायमानशोषणपोषणवत् क्षयबन्धात्मककार्यद्वयसम्पादनार्हः । तथा चागमः—

वंदणएणं १ भन्ते जीवे कि जणयइ गोयमा ! वंदणएएां नीया गोयं कम्मं खवेइ, उच्चागोयं कम्मं निबंधइ'' इत्यादि ।

विस्तरेच्छुभिरत्र भिक्षुरचित 'नवपदार्थ चौपई' निरीक्षर्णाया । इति मोक्ष-बाधकतत्त्वनिरूपणम् ।

इति श्रीतुल्लसोगणिसंकलितायां श्रीजैनसिद्धान्सदीपिकायां बन्ध-पुण्यपापास्त्रवस्वरूपनिर्णयो नाम चतुर्थः प्रकाशः।

१-- उत्तराध्ययन अ० २९ गा० १०

आस्रव छठे गुणस्थान तक तथा शुभयोग आस्रव तेरहवें गुणस्थान तक होता है।

# २६ - जहां शुभयोग होता है, वहां निर्जरा अवश्य होती है।

शुभयोग शुभकर्मवन्धका हेतु है अतएव वह आस्रवके अन्तर्गत है किन्तु वह निश्चित रूपसे अशुभ कर्मोंको तोड़नेवाला है अतः निर्जराका कारण तो है ही। विविध गुणवाली वस्तुश्रोंसे बनी हुई औषिधिसे जिस प्रकार रोगका शोपण एवं शरीरका पोषण दोनों कार्य होते हैं, वैसे ही शुभयोग उदय एवं क्षयोपशम आदि कारणद्वय पूर्वक होता है अतः उससे कर्मका क्षय एवं बन्ध दोनो कार्य हो जाते हैं। जैसा शास्त्रोंमें कहा है—

"हे भगवन् ! वन्दना करनेसे क्या लाभ होता है ? गोतम ! वन्दना करनेसे नीच-गोत्रकाक्षय एवं उच्च-गोत्रका बन्ध होता है ।"

इसका विस्तृत वर्णन देखनेके इच्छुक हों, वे श्रो भिक्षुस्वामी रचित नवपदार्थका चौपई देखें। इस प्रकार मोक्षके बाधक तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता है।

# इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जैनसिद्धान्त दीपिकाका बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रवस्तरूपनिर्णय नामक चौथा प्रकाश समाप्त।

#### पञ्चमः प्रकाशः

आस्रवनिरोधः संवरः॥१॥

आस्रवस्य निरोधः कर्मागमद्वारसंवरणात् संवर उच्यते ।

सम्यक्त्वं विरतिरप्रमादोऽकषायोऽयोगश्च ॥ २ ॥

एते पञ्च संवराः सन्ति ।

यथार्थतत्त्वश्रद्धा-सम्यक्त्वम् ॥ ३ ॥

जीवादितत्त्वेषु यथार्था प्रतीतिः सम्यक्त्वम् ।

औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकसास्वाद्नवेदकानि ॥ ४॥

ग्रनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहनीयत्रिकस्य चोपशमे—औपशमिकम्, तत्क्षये—क्षायिकम्, तन्मिश्चे च क्षायोपशमिकम्। ग्रौपशमिकसम्यक्त्वात् पततः मिथ्यात्वं च गच्छतः—सास्वादनम् । मिश्रात् क्षायिकं गच्छतः तदन्त्य-समये तत्प्रकृतिवेदनात् —वेदकम्।

१--- मिथ्यात्विमिश्रसम्यवत्वमोहनीयानि ।

२-सह आ-ईपत् सम्यक्तवरसास्वादनेनेति सास्वादनम्।

#### पांचवां प्रकाश

१ -- आस्त्रवके निरोधको सम्वर कहते हैं।

२—सम्बर पांच हैं —सम्यक्त्व, विरति, अप्रमाद, अकषाय और अयोग।

३-यथार्थं तत्त्व - श्रद्धाको सम्यक्त्व कहते हैं।

४ -सम्यक्त्व पांच प्रकारकी होती है-औपशमिक, क्षायिक, श्रायोपशमिक, सास्वादन और वेदक।

ग्रनन्तानुबन्धी चतुष्क और दशंन मोहनीय त्रिक—सम्यक्तव मोहनीय, मिश्रमोहनीय एवं मिश्र्यात्वमोहनीय इन सात प्रकृतियों के उपशान्त होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको ग्रीपशमिक तथा इनका क्षय होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायिक एवं इनका क्षयोपशम होनेसे प्राप्त होनेवाली सम्यक्त्वको क्षायोपशमिक कहते हैं। ग्रीपशमिक सम्यक्त्वसे गिरनेवाला जीव जब मिथ्यात्वको प्राप्त होता है, तब उसके उस अन्तराल कालमें जो सम्यक्त्व होता है, उसे सास्वादन कहते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्वसे

#### निसर्गजं निमित्तजञ्ज ॥ ४॥

प्रत्येकं सम्यक्त्वं निसर्गजं निमित्तजञ्च भवति । तत्र गुरूपदेश।दिनिरपेक्षं निसर्गजम् । तदपेक्षञ्च निमित्तजम् ।

# द्वयञ्च करणापेक्षमि ।। ६ ।। परिणामिवशेषः करणम् ।। ७ ।। यथाप्रवृत्त्यपूर्वानिवृत्तिभेदात् त्रिधा ।। ८ ।।

तत्रऽनाद्यनन्तसंसारपरिवर्ती प्राणो गिरिसरिद्ग्रावघोलनान्यायेन आयुर्वर्जनस्त्तकर्मेस्थितौ किचिन्न्यूर्नेककोटीकोटिसागरोपमिसतायां जातायां येनाध्यवसायेन दुर्भेद्यरागद्वेषात्मकग्रन्थिसमीपं गच्छति, स यथाप्रवृत्तिकरणम् । एतद्धि-भव्यानामभव्यानां चानेकशो भवति । येनाप्राप्तपूर्वाध्यवसायेन ग्रन्थिभेदनाय उद्युङ्कते, सोऽपूर्वकरणम् । अपूर्वकरणेन भिन्ने ग्रन्थौ येनाध्यवसायेन उदीय-मानाया मिथ्यात्वस्थितेरन्तर्मुहूर्त्तमितिकम्य उपरितनीं चान्तर्मुहूर्त्तपरिमाणाम-वर्ष्य तहिलकानां प्रदेशवेद्याभावः कियते सोऽनिवृत्तिकरणम् । तद्वेद्याभावः क्वयते सोऽनिवृत्तिकरणम् । तद्वेद्याभावः क्वयते सोऽनिवृत्तिकरणम् । तद्वेद्याभावः क्वयते सोऽनिवृत्तिकरणम् । तद्वेद्याभावः

१---पल्योपमासंस्वेयभागन्यूनैककोटीकोटिसागरोपसभितायाम् ।

२----उपशमसम्यक्त्वात् प्राग्वेद्योत्तरवेद्यमिथ्यात्वपुञ्जयोरन्तरक।रित्वात्
अन्तरकरणम् ।

क्षायिक सम्यवस्वकी प्राप्ति होती है, उस समय क्षायोपशमिक सम्यवस्वके ग्रन्तिम समयको उसकी प्रकृतिका प्रदेशोदयके रूपमें अनुभव होता रहता है अतः उसे वेदक सम्यवस्व कहते हैं।

#### ५—प्रत्येक सम्यक्त्व दो-दो प्रकारकी होती है—निसर्गज और निमित्तज।

जो उपदेश आदिके निमित्त बिना होती है, उसे निसर्गंज सम्यक्त्व कहते हैं और जो उपदेश आदिके द्वारा होती है, उसे निमित्तज कहते हैं।

- ६-यह दोनों सम्यक्त्व करणसे भी प्राप्त होती हैं।
- ७--आत्माके परिणाम-विशेषको करण कहते हैं।

#### ८-करण तीन प्रकारके हैं-यथाप्रवृत्ति, अपूर्व और अनिवृत्ति।

अनादि अनन्त संसारमें परिश्रमण करनेवाले प्राणीके ''गिरि सरित् ग्राव घोलणा'' न्यायके अनुसार ग्रायुष्यवर्जित सात कर्मोंकी स्थिति कुछ कम एक कोड़ाकोड़ सागर परिमित होती है, तव वह जिस परिणामसे दुर्भेद्य रागद्धेपात्मक ग्रन्थिके पास पहुंचता है, उसकी यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं। यह करण भव्य एवं ग्रभव्य दोनोंके ग्रनेक वार होना है। आत्मा जिस पूर्व—अप्राप्त परि-णामसे उस रागद्धेषात्मक यन्थिको तोड़नेकी चेष्टा करती है, उसको ग्रपूर्वकरण कहते हैं। अपूर्वकरणके द्वारा ग्रन्थिका भेद होने पर जिस परिणामसे उदयमें आये हुए अन्तर्मुहूर्त्त-स्थितिवाले

१—पर्वत सरिताओंकी चट्टानें जलके आवर्तनसे घिसघिस कर चिकनी हो जाती है, 'उसको गिरिसरित् ग्रावघोलणा न्याय' कहते हैं।

किश्चित् पुनः अपूर्वकररोन मिथ्यात्वस्य पुञ्जत्रयं कृत्वा शुद्धपुञ्जपुद्गलान् वेदयन् प्रथमत एव क्षायोपशमिकं सम्यक्त्वं लभते । कश्चिच्च मिथ्यात्वं निर्मूलं क्षपयित्वा क्षायिकं प्राप्नोति ।

#### सावद्ययुत्तिप्रत्याख्यानं विरति:।। १ ।।

सावद्ययोगरूपायाः, अन्तर्लालसारूपायाश्च सावद्यवृत्तेः प्रत्याख्यानं विरति-संवरः, अंशतः पञ्चमगुणस्थाने सर्वतश्च षष्ठगुणस्थानात् प्रभृति ।

#### संयमोत्साहोऽप्रमादः ॥ १०॥

अयं सप्तमगुणस्थानादारभ्य।

क्रोधाद्यभावोऽकषायः ॥ ११ ॥

३--- शुद्धम, अधंशुद्धम्, अशुद्धं च क्रमशः सम्यक्तवमोहनीयम्, मिश्रमोह-नीयम्, मिश्र्यात्वमोहनीयम् इति नामकं पुञ्जत्रयम् । मिथ्यात्व दिलकों (पुद्गलों) को खपाकर एवं उसके बाद ग्रन्तमुंहूत्तं तक उदयमें आनेवाले मिथ्यात्व दिलकोंको दबाकर उन
दिलकोंके अनुभवका निरोध किया जाता है अर्थात् उनका प्रदेशोदय
भी नहीं रहता है— पूणं उपशम किया जाता है, उसको ग्रानिवृतिकरण कहते हैं। और जो मिथ्यात्व दिलकोंके प्रदेश-वेदनका
अभाव होता है— पूणं उपशम होता है; उसको ग्रन्तर्करण कहते
हैं। उस ग्रन्तर्करणके पहले क्षणमें अन्तर्मुहूर्त्तं स्थितिवाली औपशमिक सम्यक्तव प्राप्त होती है और कोई जीव औपशमिक
सम्यक्तवको प्राप्त किये बिना ही अपूर्वकरणसे मिथ्यात्व दिलकोंके
तीन पुञ्ज—शुद्ध, अर्धशुद्ध और ग्रशुद्ध बनाकर शुद्ध पुञ्जके
पुदगलोंका अनुभव करता हुग्रा क्षायोपशमिक सम्यक्तवको प्राप्त
कर लेता है। और कोई कोई मिथ्यात्वका समूल नाश कर
क्षायिक सम्यक्तवको भी प्राप्त कर लेता है।

#### ६-सावद्य वृत्तिके प्रत्याख्यानको विरति कहते हैं।

पापकारी प्रवृत्ति और ग्रन्तर्लालसा इन दोनोंको सावद्यवृत्ति कहते हैं। इनका त्याग करना विरित्त संवर है। वह पांचवें गुणस्थानमें अपूर्ण और छठेसे चौदहवें नक पूर्ण होता है।

#### १० - संयममें होनेवाले उत्साहको अप्रमाद संवर कहते हैं।

अप्रमाद संवर सातवें गुणस्थानसे चौदहवें तक होता है।

११ - क्रोध आदिके अभावको अकषाय कहते हैं।

श्चकषाय संवर वीतराग-अवस्थामें ग्यारहवेंसे चौदहवें तक होता है।

#### म्रसौ वीतरागावस्थायामेकादशगुणस्थानमारभ्य।

#### अप्रकम्पोऽयोगः ॥ १२ ॥

असौ शैलेश्यवस्थायां चतुर्दशगुणस्थाने । यश्च संयमिनां ध्यानादिना शुभयोगावरोधः, सोऽपि ग्रयोगसंवरांश एव । ग्रप्रमादादयः त्रयोऽपि प्रत्याख्या-नानपेक्षा, आन्तरवैशद्यसाध्यत्वात् ।

#### तपसा कर्मविच्छेद।दात्मनैर्मल्यं मिर्जरा ॥ १३ ॥

#### सकामाऽकाम च ॥ १४॥

सह कामेन मोक्षाभिलाषेण विधीयमाना निर्जरा—सकामा, तदपरा ग्रकामा । द्विधापि इयं सम्यक्तिनां मिय्यात्विनां च ।

#### उपचारात्तपोऽपि ॥ १४ ॥

कारणे कार्योपचारात्तपोऽपि निर्जराशब्दवाच्यं भवति, तत् एव द्वादशिव-धाऽसी ।

# अनशनोनोदरिकावृत्तिसंक्षेपरसपरित्यागकायक्लेशप्रतिसंळीनता बाह्मम् ॥ १६॥

एतेषामन्नादि बाह्यद्रव्यनिमित्तकत्वात्, परप्रत्यक्षविषयत्वाच्च बाह्यतप-स्त्वम्।

# १२-अप्रकम्प (पूर्ण अडोल) अवस्थाको अयोग कहते हैं।

अयोग संवर शैलेशी-ग्रवस्था (शैल-ईशः)=शैलेश—मेरु, उसकी तरह अडोल ग्रवस्था) में—चौदहवें गुणस्थानमें होता है। संयमी साधुओं के ध्यान आदिके द्वारा जो शुभयोगका निरोध होता है, वह भी अयोग सम्वरका ही अंश है। ग्रप्रमाद, ग्रकषाय ग्रौर अयोग सम्वर तीनों प्रत्याख्यान किये विना ही आन्तरिक आत्म-उज्ज्वलता से ही होते हैं।

१३—तपस्याके द्वारा कर्ममलका विच्छेद होनेसे जो आत्म-उज्ज्व-लता होती है, उसे निजेरा कहते हैं।

#### १४-- निर्जरा दो प्रकारकी होती है-सकाम और अकाम।

मोक्ष प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानेवाली निर्जरा सकाम और इसके अतिरिक्त निर्जरा अकाम होती है। यह दोनों प्रकारकी निर्जरा सम्यक्त्वी एवं मिथ्यात्वी दोनोंके ही होती है।

#### १४-- उपचारसे तपस्याको भी निर्जरा कहते हैं।

कारणको कार्य मानकर तपस्याको भी निर्जरा कहते हैं — अत-एव वह (निर्जरा) बारह प्रकारकी होती है।

१६—अनशन, ऊनोद्रिका, वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंजीनता यह छ: बाह्य तपस्याके भेद हैं।

यह अन्न आदि बाह्य वस्तुओं से सम्बन्धित होते हैं और दूसरों के द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं ग्रतः यह बाह्य तप कहलाते हैं।

#### थाहारपरिहारोऽनशनम्।। १७।।

ग्रन्तपानस्राद्यस्वाद्यरूपचतुर्विघस्याहारस्य परित्यागोऽनशनम्। तच्च इत्वरिकम्—उपवासादारभ्य आषण्मासम्, यावत्कथिकम्—ग्रामरणम्।

#### अल्पत्वमूनोद्रिका ॥ १८॥

अरुपत्वञ्च—अन्नपानवस्त्रपात्रकषायादीनाम् । उपवासात् प्राग् नमस्कार-सहितादीनामत्रान्तर्भावः ।

नानाभिष्रहाद् वृत्त्यवरोधो वृत्तिसंक्षेपः॥ १६॥ भिक्षाचरिकेति नामान्तरमस्य ।

विकृतेर्वर्जनं रसपरित्यागः॥ २०॥

विकृति:- घृतदुग्धदध्यादिः।

हिंसाद्यभावे कष्टसहनं कायक्वेशः॥२१॥

इन्द्रिययोगकषायनिष्रहो विविक्तशय्यासनं च प्रतिसंछीनता'।।२२।।

अकुशलव्यापाराश्मिवृत्तिः कुशलप्रवृत्तिश्च निग्रहः । विविक्तशय्यासनम्— एकान्तवासः ।

१--गुप्तता

#### १७-आहारके त्याग करनेको अनशन कहते हैं।

आहार चार प्रकारका होता है—अन्न, पानी, खाद्य (मेवा आदि) और स्वाद्य (लवंग ग्रादि), इनको त्यागनेका नाम अनशन है। वह दो प्रकारका होता है—इत्वरिक ग्रौर यावत्कथिक। उपवाससे लेकर छः मास तककी तपस्याको इत्वरिक और ग्रामरण तपस्याको यावत्कथिकं कहते हैं।

१८ - आहार, पानी, वस्त्र, पात्र एवं कषाय आदिकी अल्पता करने को ऊनोदरिका कहते हैं।

उपवाससे पहले नमस्कारसिंहता (नवकारसी) आदि जितनी तपस्या होती है, वह सब ऊनोदरिकाके अन्तर्गत होती है।

- १६—विविध प्रकारके अभिमहों (प्रतिज्ञाओं) से जिस वृत्ति चर्या का अवरोध किया जाता है, उसे वृत्ति-संश्लेप (भिक्काचरिका) कहते हैं।
- २०— घृत आदि विकृतियों (विगयों) का त्याग करनेको रसपरि-त्याग कहते हैं।
- २१ हिंसा आदि रहित फष्ट सहन करनेको कायक्लेश कहते हैं।
- २२—इन्द्रियनिष्रह, योगनिष्रह, कषायनिष्रह और विविक्त शय्यासन, इनको प्रतिसंछीनता कहते हैं।

अकुशल चेष्टाओंसे निवृत्ति एवं कुशल चेष्टाधोंमें प्रवृत्ति करनेको निग्रह कहते हैं। एकान्तवास—स्त्री-पशु-क्लीब मादि कामोद्दीपक सामग्री रहित्त स्थानमें रहनेको विविक्तशय्यासन कहते हैं।

# प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गा आभ्यन्तरम् ॥२३॥ एते षट् मोक्षसाधने अन्तरंगत्वादाभ्यन्तरं तपः।

# अतिचारविशुद्धयेऽनुष्ठानं प्रायश्चितम् ॥२४॥

ं ग्रालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविदेक 'व्युत्सर्ग 'तपश्छेदमूलाऽनवस्थाप्यपारा-व्चित 'भेदाद् दशप्रकारम्।

# 'अनाशातनाबहुमानकरणं विनय: ॥२५॥

१—आगतस्याऽशुद्धाहारादेः परिष्ठापनम् । २—कायोत्सर्गः । ३—अवहेलनापूर्वकं व्रतारोपणम् । ४—- ग्रसद्व्यवहारः आशासना, तद्वजंन-मनाशासना ।

#### २३--प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग यह छ: आभ्यन्तर तपस्याके भेद हैं।

यह मोक्षसाधनाके अन्तरंग कारण हैं अतः इनको आभ्यन्तर तप कहते हैं।

# २४-अतिचार-दोषकी विशुद्धिके लिये जो क्रिया-अनुष्ठान किया जाता है, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं।

प्रायश्चित्त दस प्रकारका होता है—ग्रालोचन—गुरुके समक्ष अपने दोषोंका निवेदन करना, प्रतिक्रमण—िक हें हुए पापोंसे निवृत्त होने के लिए 'मिथ्या मे दुष्कृतम्' मेरे सब पाप निष्फल हों—ऐसा कहना तथा कायोत्सर्ग ग्रादि करना ग्रीर ग्रागामी पापकार्योंसे दूर रहने के लिए सावधान रहना, तदुभय—आलेचन एवं प्रतिक्रमण दोनों करना, विवेक—ग्राये हुए ग्रशुद्ध ग्राहार ग्रादिका उत्सर्ग करना, व्युत्सर्ग—चतुर्विशति-स्तुति साथ कायोत्सर्ग करना, तप—उपवासादि करना, छेद—संयम कालको छेद कर कम कर देना, मूल—पुनः व्रतारोपण करवाना—नई दीक्षा देना, अनवस्थाप्य—तपस्यापूर्वक नई दीक्षा देना और पारा-किचत—भत्संना एवं भ्रवहेलनापूर्वक नई दीक्षा देना, यह पराकाष्ठाका प्रायश्चित्त है।

#### २५--आशातना न करने एवं बहुमान करनेको विनय कहते हैं।

विनय सात प्रकारका होता है—ज्ञानिवनय, दर्शनिबनय, चारित्रविनय, मनविनय, वचनविनय, कायविनय और उपचार-विनय—गुरु आदि बड़ोंके आने पर खड़ा होना, आसत देना।

#### ज्ञान-दर्शनचारित्रमनो वचनकायो पचारभेदात् सप्तधा ।

# सेवाद्यनुष्ठानं वैयावृत्त्यम् ॥२६॥

तच्य आचार्योपाध्यायस्थविरतपस्विग्लानशैक्षकुलगणसंघसाधार्मिकभेदाद् दश्चविधम् ।

#### काळादिमर्याद्याऽध्ययनं स्वाध्यायः ॥२७॥

स च वाचनाप्रच्छनापरिवर्तनाऽनुप्रेक्षाधर्मोपदेशभेदात् पञ्चविधः।

#### एकाप्रचिन्ता, योगनिरोधो वा ध्यानम्।।२८॥

एकाग्रचिन्तनं छद्मस्थानाम्, केवलिनां तु योगनिरोघ एव, एकाग्रचिन्त-नस्य तत्राऽनावद्यकत्वात् । एतच्चान्तर्मुहूत्तीविधकम् ।

# आर्त रौद्रधर्मशुक्कानि ॥२६॥

प्रियाप्रियवियोगसंयोगे चिन्तनमार्त्त म् ॥३०॥
प्रियाणां शब्दादिविषयाणां वियोगे सित तत्संयोगाय, अप्रियाणां च संयोगे, तद्वियोगाय यदेकाग्रचिन्तनम्, तव् ग्रात्तंध्यानमुच्यते ।

१—मनोवाक्कायनस्रता । २—प्रभ्युत्थानमासनप्रदानादिकम् ।

#### २६ - सेवा आदि करनेको वैयावृत्त्य कहते हैं।

वैयावृत्त्यके दस स्थान होते हैं — आचार्यं, उपाध्याय, स्थिषर (वृद्ध साघु), तपस्वी, ग्लान — रोगी, शैक्ष (नव-दीक्षित), कुल, गण, संघ — साधुग्रोंके समूहविशेष, साथमिक।

# २७ - डिचत समय एवं परिस्थितियों में अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते हैं।

स्वाध्याय पांच प्रकारका होता है—वाचना, प्रच्छना—पूछना, परिवर्तना—कंठस्थकी हुई चीजोंकी पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा— अर्थचिन्तन करना और धर्म-कथा करना।

#### २८—एकाप्रचिन्तन एवं योग—मनोवाक्कायके निरोधको ध्यान कहते हैं।

एकाम्रचिन्तन ध्यान छद्मस्थों—असर्वज्ञोंके होता है और योग-निरोधात्मक ध्यान केवलज्ञानियोंके होता है क्योंकि उन्हें एकाम्रचिन्तनकी आवश्यकता नहीं होती। ध्यानका कालमान अन्तर्मुहत्तंका होता है।

२६-ध्यान चार प्रकारका होता है-आर्त्त, रौद्र, धर्म और शुक्र ।
३०-प्रियके वियोग एवं अप्रियके संयोगमें चिन्तित रहनेको आर्त्त ध्यान कहते हैं।

प्रिय शब्द आदि विषयोंका वियोग होनेपर उनके संयोगके लिए स्रोर सप्रिय शब्द ग्रादि विषयोंका संयोग होनेपर उनके वियोगके

#### वेद्नायां व्याकुलत्वं निदानं च ॥३१॥

रोगादीनां प्रादुर्भावे व्याकुलत्वम्, वैषयिकसुखाय दृढ्संकल्पकरणमपि आर्त्तंध्यानम् ।

### हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणार्थरौद्रम् ॥३२॥

यच्चिन्तनिमिति गम्यम् । एते षष्ठगुणस्थानं यावद् भवतः ।

### आज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयायधर्मम् ॥३३

अश्वा—अर्हिन्नदेशः । ग्रपायः—दोषः । विपाकः—कर्मफलम् । संस्थानम् —लोकाकृतिः । एषां विचयाय—निर्णयाय चिन्तनं धर्मध्यानम् । एतच्च आद्वादशगुणस्थानात् ।

# पृथक्त्ववितर्कसविचारैक्त्ववितर्काऽविचारसृक्ष्म-क्रियाऽप्रतिपातिसमुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्तीनि शुक्रम् ॥३४॥

निर्मलं प्रणिधानं शुक्लम् । तच्चतुर्विधम्; तत्र प्रथमं भेदप्रधानं सिव-चारम्, द्वितीयमभेदप्रधानमिवचारम् । तृतीयं सूक्ष्मकायिकित्रयमप्रतिपाति, चतुर्यञ्च ग्रयोगावस्थमिनवृत्ति । आद्यद्वयं सप्तमगुणस्थानाद् द्वादशान्तं भवति । शेषद्वयं च केविलिनो योगनिरोधावसरे । लिए जो आतुरता होती है — एकाग्रविन्ता होती है, वह आतं-ध्यान है।

- ३१—वेदनामें रोगादि कष्टों में व्याकुछ होना एवं निदान-वैषयिक सुख प्राप्तिके छिए इद संकल्प करना भी आत्ते ध्यान है।
- ३२—हिंसा, असत्य, चोरी एवं विषयभोगों की रक्षाके निमित्त की जानेवाछी एकामचिन्ता रौद्रध्यान है।

आर्त और रोद्र यह दोनों ध्यान छठे गुणस्थान तक होते हैं।

३३ — आज्ञा, अपाय, विपाक, एवं संस्थानका निर्णय करनेके लिए जो चिन्तन किया जाता है, वह धर्म-ध्यान कहा जाता है।

आज्ञा—अरिहन्त-उपदेश, अपाय—रागद्वेष आदि दोष, विपाक—कर्मफल और संस्थान—लोकका आकार, इनके स्वरूपका चिन्तन करना धर्म-ध्यान है और वह बारहवें गुणस्थान तक होता है।

३४—गुक्क ध्यानके चार भेद हैं —पृथक्त्व — वितर्क-सविचार, एकत्व — वितर्क-अविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, समुच्छिनक्रियाऽनिष्ट्रित ।

निर्मेलप्रणिधान—समाधि-अवस्थाको शुक्ल ध्यान कहते हैं।
वह चार प्रकारका है—िकसी एक वस्तुको अपने ध्यानका विषय
बनाकर दूसरे सब पदार्थोंसे उसके भिन्नस्वका चिन्तन करना

# वितर्कः श्रुतम् ॥३५॥

श्रुतज्ञानालम्बनं चिन्तनं श्रुतम्, तदेव वितर्कः।

विचारोऽर्थंव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥३६॥

ग्रर्थादर्थान्तरे, शब्दात् शब्दान्तरे, ग्रर्थात् शब्दान्तरे, शब्दादर्थान्तरे च, योगाद् योगान्तरे वा संक्रमणम् विचारः ।

# धर्मशुक्के तपः॥३७॥

एतेषु च धर्मशुक्लध्याने एव मोक्षहेतुत्वात् तपोभेदेषु भावनीये ।

# शरीरकषायादेः परित्यागो व्युत्सर्गः ॥३८॥

तत्र शरीरगणोपिधभक्तपानभेदाच्चतुर्विधो द्रव्यव्युत्सर्गः, कषायसंसारकर्म-भेदात् त्रिविधोभावव्युत्सर्गः। पृथ्कत्व-वितर्क है और उसमें परिवर्तन' होता है इसलिए वह सिक-चार है। इसके विपरीत एकत्वका चिन्तन करनेवाला ध्यान एकत्विवितर्क है और इसमें परिवर्तन नहीं होता इसलिए वह अवि-चार है। तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें जब शरीरकी सूक्ष्मित्रया बाकी रहती है, वह अवस्था सूक्ष्मित्रय है और उसका पतन नहीं होता अतः वह अप्रतिपाति है। अयोगावस्था—चतुर्वशगुणस्थानकी अवस्थाको समुच्छिन्नित्रय कहते हैं और उसकी निवृत्ति नहीं होती इसलिए वह अनिवृत्ति है। पहले दो सातवें गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थान तक होते हैं और शेष दो केवलज्ञानीके योग-निरोधके समय होते हैं।

३५ — श्रुतज्ञानके सहारे किये जानेवाले चिन्तनको श्रुत कहते हैं और उसीका नाम वितर्क है।

३६ — वस्तु, शब्द एवं योगके परिवर्तनको विचार (विचरण) कहते हैं।

एक अर्थंसे दूसरे अर्थं पर, एक शब्दसे दूसरे शब्द पर, अर्थंसे शब्द पर, शब्दसे अर्थं पर एवं एक योगसे दूसरे योग पर परिवर्तन किया जाता है, वह विचार है।

३७-धर्म और शुक्त ये दो ध्यान तप हैं।

३८-शरीर एवं कषाय आदिका उत्सर्ग करनेको व्युत्सर्ग कहते हैं।

१ विचार; इसका स्पष्टीकरण ३६ वें सूत्रमें है।

# कुत्स्नकर्मश्चयादात्मनः स्वरूपावस्थानं मोश्चः ॥३६॥

• कृत्स्नकर्मणामपुनर्बन्धतया क्षयात्, ग्रात्मनो ज्ञानदर्शनमये स्वरूपेऽवस्थानं मोक्षः । ग्रनादिसंश्लिष्टानामपि आत्मकर्मणां पार्थक्यं न संदेग्धव्यम् । दृश्यन्ते-ऽनादिसंबद्धा धातुमृदादयः पृथक् संभूयमानाः ।

### अपुनरावृत्तयोऽनन्ता मुक्ताः ॥४०॥

सिद्धो, बुद्धो, मुक्तः, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर इत्यादय एकार्थाः । न पुनरावृत्तिर्भवभूमणं येषां तेऽनन्तसंख्याका मुक्ताः सन्ति । संसारिणां सर्वदा तेभ्योऽनन्तानन्तगुणत्वात् न जीवशून्यसंसारत्वापत्तिः ।

> तीर्थातीर्थतीर्थङ्करातीर्थङ्करस्वान्यं गृहस्त्रीपुंनपुंसकलिङ्क-प्रत्येकबुद्धस्वयंबुद्धवोधितैकानेकभेदात् पञ्चदशधा ॥४२॥

मुत्तयनन्तरमेकसमयाद् ऊर्ध्वं गच्छन्त्याछोकान्तात् ॥४२॥ मुक्त्यभन्तरमेव मुक्तात्मानोऽविग्रहगत्या एकसमयेन उपरि गच्छन्ति

१-स्वादिभ्यः षड्भ्यः लिङ्गशब्दो योज्यः।

शरीर, गण, उपिष, (वस्त्र, पात्र), भक्त-पान, इनको छोड़ना द्रव्य-एत्सर्ग है और कषाय, संसार एवं कमैंसे छुटकारा पाना भाव उत्सर्ग है।

३६ — समस्त कर्मीका फिर बन्ध न हो, ऐसा क्षय होनेसे आत्मा अपने ज्ञान-दर्शनमय स्वरूपमें अवस्थित होती है, उसका नाम मोक्ष है।

अनादिकालसे सम्बन्धित आत्मा और कमं पृथ्क कैसे हो सकते हैं; ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिए; जबिक अनादिसम्बद्ध घातु एवं मिट्टी, अग्नि आदि उचित साधनोंके द्वारा पृथक् होते हुए देखे जाते हैं।

४० — कर्ममुक्त आत्मायं अनन्त हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है ।

सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, यह सब

एकार्यवाची शब्द हैं। सांसारिक जीव मुक्त आत्माध्रोंसे अनन्त
गुण अनन्त अधिक हैं स्रतः यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि

यह संसार कभी जीवोंसे खाली हो ज।यगा।

४१— गुक्त जीव १४ प्रकारके होते हैं — तीर्थसिद्ध, अतीर्थसिद्ध, तीर्थक्कर, अतीर्थक्कर, स्वलिक्क, अन्यलिक्क, गृहलिक्क, स्त्रीलिक्क, पुरुषलिक्क, नपुंसकलिक्क, (कृत्रिमनपुंसक), प्रत्येकबुद्ध, स्वयं-बुद्ध, बुद्धबोधित, एकसिद्ध और अनेकसिद्ध।

४२ - आत्मार्थे कर्ममुक्त होते ही प्रथम एक क्षणमें (अवित्रह गतिसे) लोकान्त तक उंची चली जाती है।

जैसे कहा भी है-अीदारिक, तैजस भीर कार्मण यह जीन

लोकान्तपर्यन्तम्, धर्मास्तिकायाभावाद् नालोके । तथा च----

> "औदारिकतं जसका मं गानि संसार मूलका र गानि । हित्वेह ऋजुश्रेण्या समये नै केन यान्ति लोकान्तम् ।। नोध्वं मुपग्रहितरहाद घोऽपि वा गौरवाभावात् । योगप्रयोगिवगमाद् न तियंगिप तस्य गितरिस्ति ।। लाघवयोगाद् धूमवद् अलाबुफलवच्च सङ्गितिरहेण । बन्धनितरहादेरण्डवच्च सिद्धस्यगित रूध्वंम् ।। सादिकमनन्तमनुपममन्यावाधं स्वभावजं सौ ल्यम् । प्राप्तः स केवल ज्ञान-दर्शनो मोदते मुक्तः ।।

# ईषत् प्राग्भारा पृथ्वी तन्निवासः ॥४३॥

सा च समयक्षेत्रसमायामा, मध्येष्टयोजनबाहुत्या, पर्यन्ते मक्षिकापत्र-तोऽप्यतितन्वी, <sup>१</sup>लोकाग्रभागसंस्थिता, समच्छत्राकृतिरर्जु<sup>२</sup>नस्वर्णमयी । मृक्ति-सिद्धालयादयोऽस्याः पर्यायाः।

#### सस्बद्धय्यां नवतस्वावतारः।।४४॥

वस्तुतो जीवाजीवरूपा तत्त्वद्वयी विद्यते, पुण्यादीनां च तदवस्थाविशेष-रूपत्वात् तत्रैवान्तर्भावः । क्वचिदात्मना सम्बध्यमानाः, अवरुद्ध्यमानाः, निर्जी-यमाणाश्च पुद्गलाः ऋमेणु द्रव्यास्रवसंवरिनर्जरा इति गीयन्ते ।

१— इयं च सर्वार्थसिद्धविमानाद् द्वादशयोजनपरतः, लोकाच्च एक-योजनावरतः । इदं च एकयोजनोत्सेघांगुलमेयम् । २—श्वेतस्वर्णमयी

शरीर संसारके मूल कारण हैं। मुक्त जीव उनको छोड़कर ऋजुश्रेगीसे एक ही समयमें लोकान्त तक चले जाते हैं। धर्मास्तिकायकी
सहायता प्राप्त न होनेके कारण उससे ऊपर नहीं जाते और वे
हल्के होते हैं अतः फिर वापिस नीचे भी नहीं आते तथा योगरहित
होनेके कारण तिरछी गति भी नहीं करते हैं। धूएंकी तरह हल्के
और तूंबेकी तरह निलेंप एवं मुच्यमान एरण्ड फलीकी तरह बन्धनमुक्त होनेके कारण उनकी ऊर्ध्वंगित होती है और वहां वे सादि,
अनन्त, अनुपम एवं वाधारहित स्वाभाविक सुखको पाकर केवलज्ञान, केवल दशंनसे सहज आनन्दका अनुभव करते हैं।

#### ४३-- मुक्तात्माओं के निवास-स्थानको ईषत् प्राग्भारा पृथ्वी कहते हैं।

वह पृथ्वी समयक्षेत्रके बराबर लम्बी-चौड़ी है। उसके मध्य-भागकी मोटाई आठ योजनकी है और उसका अन्तिम भाग मक्खीके परसे भी अधिक पतला है और वह लोकके अग्रभागमें स्थित है। उसका म्राकार सीधे छत्ते जैसा है तथा वह स्वेत स्वर्ण-मयी है। मुक्ति, सिद्धालय ये उसके नाम हैं।

### ४४-दो तस्वोमें नव तस्वोंका समावेश हो जाता हैं।

वस्तुवृत्त्या जीव और म्रजीव ये दो ही तत्त्व हैं। पुण्य आदि तो इन्हींकी अवस्था विशेष हैं। जैसे— जीव, म्रास्रव, सम्वर, निर्जरा एवं मोक्ष, ये पांच जीव हैं और म्रजीव—पुण्य, पाप और बंध ये चार अजीव हैं। कहीं-कहीं म्रात्माके द्वारा बंधनेवाले, रोके जानेवाले, तथा मलग किये जानेवाले पुद्गलोंको क्रमशः द्रव्य आश्रव, द्रव्य संवर, और द्रव्य मिर्जरा कहते हैं।

#### अरूपिणो जीवाः ॥४४॥

#### अजीवा रूपिणोऽपि ॥४६॥

अजीवा धर्माधर्माकाशकाला अरूपिणः । पुद्गलास्तु रूपिण एव, तत्पर्याय-भूताः पुण्यपापबन्धा अपि रूपिणः । नवापि पदार्था ज्ञेयाः, संवरिनर्जरा-मोक्षास्त्रय उपादेयाः शेषाश्च षड् हेयाः । जीवस्थापि संसारावस्थापेक्षया हेयत्वमविरुद्धम् । अथ नवतत्त्वपरमाथविदको भिक्षुदर्शितस्तटाक दृष्टान्तो निदश्येते । तथाहि—

जीवस्तटाकरूपः, श्रतटाकरूपोऽजीवः, बहिनिर्गच्छज्जलरूपे पुण्यपापे, विशदाविशदजलागमनमार्गरूप आस्रवः, जलागमनमार्गविरोधरूपः संवरः, जलिक्कासनोपायरूपा निर्जरा, तटाकस्थितजलरूपो बन्धः, नीरिविनिर्मुक्त-तटाक इव मोक्षः।

इति मोक्षसाधकतत्साध्यतत्त्वनिरूपणम् ।

इतिश्री तुलसीगणिसंकलितायां श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकायां संबरनिर्जरामोक्षस्वरूपनिर्णयो नाम पश्चमः प्रकाशः।

# ४४ - जीव अरूपी - अमूर्त्त होते हैं। ४६ - अजीव रूपी भी होते हैं।

म्रजीवके चार भेद हैं—धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अरूपी होते हैं और पुद्गल रूपी होते हैं तथा पुद्गलके अवस्था-विशेष पुण्य, पाप और बन्ध भी रूपी हैं। नव तत्त्वोंमें जानने योग्य सब हैं। सम्बर, निर्जरा एवं मोक्ष ये तीन ग्रहण, करने योग्य हैं श्रीर शेष सब छांड़ने योग्य हैं। जीवको भी सांसारिक अवस्थाकी अपेक्षासे छोड़ने योग्य कहा गया है। इन सब तत्त्वोंका स्वरूप समक्षानेके लिए श्री भिक्षुस्वामीने जो तालाबका उदाहरण बतलाया है, वह इस प्रकार है। जैसे—जीव तालाबके समान है। अजीव अतालाबके समान है। बाहर निकलते हुए पानीकी तरह पुण्य पान है। निर्मल और मिलन जलागमन मार्गके समान मात्रव हैं। जलागमन मार्गको रोकनेके समान सम्बर है। जल निकालनेकी मोरीके समान निर्जरा है। तालाब स्थित जलके समान बंध है।

इस प्रकार मोक्षके साधक तत्त्वोंका वर्णन समाप्त होता है।

इति श्री तुल्लसीगणि, विरचित श्री जैनसिद्धान्त दीपिकाका संवर-निर्जरामोक्षस्वरूपनिणय नामक पौचवां प्रकाद्वा समाप्त।

#### षष्ठः प्रकाशः

# सर्वभूतेषु संयमः - अहिंसा ॥ १॥

ग्रसत्त्रवृत्तिनिरोधः ग्रनुद्वेजनं वा संयमः, मैत्रीति यावत् ।

#### पापाचरणादात्मरक्षा द्या ॥ २ ॥

पापहेतुकमाचरणम्—प्राणातिपातादि, आर्त्तंध्यानादि वा पापाचरणम्, तस्मात् स्वस्य परस्य वा आत्मनो रक्षणम्—ततो निवर्तनं दयाऽभिधीयते । यत्र अहिंसा तत्रैव दया, यत्र नाहिंसा न च तत्र दया, इत्यन्वयव्यतिरेकाद् द्वयोनित्य-संबन्धित्वेऽपि लौकिकदयातः पार्थंक्यप्रकाशनार्थमेव श्रस्याः पृथक् व्याख्यानम् ।

#### सदुपदेशविषाकचिन्तनप्रत्याख्यानादयोऽस्या उपायाः ॥ ३ ॥

#### होके प्राणरक्षापि ॥ ४ ॥

शरीरेण सह प्राणानां यः संयोगस्तस्य देशतः सर्वती वा रक्षणमिष लोके दया प्राच्यते । संयमानुकूला प्राणरक्षा तु अहिसापरिष्लुतत्वात् परमार्थतो-ऽपि'दयैवेति नात्र तद्ग्रहणम् ।

#### छटा प्रकाश

- १—प्राणोमात्रके प्रति संयम—अपनी असत्प्रवृत्तियोंकी रुकावट रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके प्रति मैत्री रखना अहिंसा है।
- २—पापमय आचरणोंसे अपनी या दूसरेकी आत्माको बचाना द्या है।

जहां अहिंसा होती है, वहीं दया होती है श्रीर जहां अहिंसा नहीं होती, वहां दया भी नहीं होती। इस श्रन्वय व्यक्तिरेका-स्मक सम्बन्धसे दया और अहिंसा दोनों नित्यसम्बन्धी—एकसाथ रहनेवाले तत्त्व हैं तो भी इस दयाको लौकिक दयासे पृथक् करनेके लिए श्रहिंसा और दयाकी व्यास्था पृथक् २ की गई है।

- ३—सत् उपदेश, कर्मफलचिन्तन, प्रत्याख्यान—त्याग आदि आदि द्याके उपाय हैं।
- ४--छोकव्यवहारमें प्राणरक्षाको भी द्या कहते हैं।

शरीरके साथ प्राणोंका जो सम्बन्घ होता है, वही जीबन है, उसकी आंशिकरूपसे या पूर्णरूपसे रक्षा करना भी लोकव्यवहारमें दया मानो जाती है। संयमी पुरुषोंको संयमानुकूल प्राणरक्षा

#### मोहमिश्रितत्वान्नात्मसाधनी ॥ ४ ॥

श्रनन्तरोक्ता दया मोहमिश्रितत्वात् आत्मसाधनायै नालम् । श्रात्मशुद्ध्यर्थं दयामिधकुर्मः; नेयं तत् कार्यक्षमेति वस्तुवृत्त्या न दया । न च दया वस्तुतो द्वयात्मिका भवितुमहंति । तथापि तादृगनादिवासनावशात् लोकानामत्र दयेति प्रतीतिः । 'जिनरक्षिताऽभयकुमार'मित्रदेवयोः, 'ग्रारिष्टनेमिमेरुप्रभहस्ति-नोश्चागमोदाहरणानि लोकदयाया दयायाश्च भेदं स्पष्टयन्ति ।

#### असंयमपोषकत्वाद् बलप्रयोगादेः संभवाच ॥ ६ ॥

यत्रासंयमपोषणं, बलप्रयोगः, विवशताप्रलोभनादयोऽपि च सम्भवन्ति, तत्र नात्मसाधना भवितुमहंति ।

#### क्वचिद्यं प्रसंगजापि॥ ७॥

वविदात्मरक्षायां प्रासंगिककार्यरूपेण देशतः सर्वतो वा प्राणरक्षापि भव-त्येव । यद् यस्य प्रासंगिकं निह् तत्तद्वस्तुस्वरूपानुषुवेशीति प्रसंगजप्राणरक्षया निह ग्रात्मरक्षाया आत्मसाधकत्वं विभावनीयम्, एवं सित क्विचत् प्रसंगजिहसया तस्याः सदोषत्वमिष भवेत् । विवेचनीयात्र भिक्षुस्वामिप्रदिशिता दृष्टान्तत्रयी ।

१-- ज्ञातृधर्मकथा अध्ययन ९ २-- ज्ञातृधर्मकथा अध्ययन १

३--- उत्तराध्ययन अध्ययन २२ ४--- ज्ञातृधर्मकथा अध्यथन १

ग्रहिसामय होनेके कारण परमार्थ दया है ग्रतः उसका लोक दयामें ग्रहण नहीं हो सकता ।

# ५ — लोक द्या मोहमिश्रित होती है अतः उसके द्वारा आत्म-साधना नहीं हो सकती।

दया आत्मशुद्धिके लिए उपयोगी है और लोक-दयासे म्रात्मशुद्धि होती नहीं, म्रतः वह वास्तवमें दया नहीं है। सच तो यह है कि दया दो प्रकारकी हो ही नहीं सकती फिर भी म्रनादिकालीन अविद्यामें फैंसेहुए प्राणी उस मोहजनित रक्षाको दया मानते हैं किन्तु वास्तवमें तो पापमय आचरणोंसे बचाना ही दया है। जिनरक्षित एवं अभयकुमारका मित्रदेव तथा अरिष्टनेमि एवं मेरुप्रभ हस्ती—इन शास्त्रोक्त उदाहरणोंसे लोक-दया एवं दयाका म्रन्तर स्पष्टतया जाना जाता है।

६--छोक-दया आत्मसाधक नहीं है, इसके दो कारण और भी हैं। जैसे-वह असंयमकी पोषक है और उसमें बल प्रयोग, विवशता, प्रलोभन आदिके लिए भी स्थान है।

# कहीं कहीं प्राणरक्षा प्रासंगिक भी होती है।

आत्मरक्षाके साथ प्रासंगिक कार्यके रूपमें ग्रांशिक एवं पूर्ण प्राणरक्षा भी हो जाती है किन्तु जिस वस्तुका जो प्रासंगिक कार्य होता है, वह उसके भौलिक स्वरूप जैसा नहीं होता; इस तथ्यके अनुसार आत्म-रक्षाके प्रसंगमें होनेवाली प्राणरक्षा उसके जैसी नहीं होती यानी आत्मसाधक नहीं होती भौर उसका (ग्रात्मरक्षाका) भात्मसाधकपन भी उस (प्रासङ्किक प्राणरक्षा) के कारण नहीं

# रागद्वे षपरिणतिर्मोहः ॥ ८ ॥ नायं स्वपरप्रतिबन्धी ॥ ६ ॥

रागात्मा मोह आत्मीयेष्वेव, द्वेषात्मा च परकीयेष्देवेति प्रतिबन्धो न विचारक्षमः । स्वकुटुम्बस्य पोषणमेव मोहो नान्यस्य, इत्यपि न युक्तम् । उभयत्रापि स्रसंयमाऽविशेषात् ।

#### स्वसामग्रीसापेक्षाऽस्य वृत्तिः॥ १०॥

मनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिरूपां दीनावस्थादिरूपां वा रागोद्दीपिकाम्, अमनोज्ञस्थितिवस्तुवृत्तादिरूपां च द्वेषोद्दीपिकां सामग्रीमपेक्षमाण एव मोहो वतंते । न रागोत्पत्तौ परिचितत्वमेव हेतु । यदि अपरिचितानां दृश्यमाने स्फुटमैश्वर्ये भवति द्वेषस्तदा तेषां कारुण्यावस्थायां भवन् रागः केन निवारियतुं शक्येत । दृश्यश्रव्यकाव्येषुप्रेक्षकश्रोतृणां तत्तद्भावानुरूपरसोत्पत्तिदर्शनात्, तदनुगामिप्रवृत्तिदर्शनाच्च । होता। यदि ऐसा माना जाय (प्रासंगिक प्रागरक्षाके कारण प्रात्मरक्षाका आत्मसाधक पन माना जाय) तो फिर कहीं प्रासं-गिक हिंसामें आत्मरक्षाको भी सदोप भी मानना होगा। यहां पर भिक्षुस्वामी प्रदर्शित तीन दृष्टान्तों—चोर, हिंसक और व्यभिचारी का मनन करना चाहिए।

#### ८-रागद्वेषकी परिणतिको मोह कहते हैं।

#### ६-मोहमें स्व था परका प्रतिबन्ध नहीं होता।

रागात्मक मोह आत्मीय जनोंके साथ ही हो ग्रीर द्वेपात्मक मोह केवल दूसरोंके साथ ही हो, इस प्रकारका कोई नियम नहीं है। अपने कुटुम्बका पोषण करना ही मोह होता है, दूसरोंका पोषण करना मोह नहीं होता, यह मानना भी अयुक्त है क्योंकि असंयम दोनों जगह एक रूपमें विद्यमान रहता है।

## १०-मोहकी प्रवृत्ति उसकी अपनी सामग्रीके अनुकूल होती है।

मनोज्ञ स्थिति, वस्तु एवं वृत्तान्त तथा दयनीय दशा इस रागो-दोपक सामग्रीसे रागात्मक मोह उत्पन्न होता है और अमनोज्ञ स्थिति-वस्तु-वृत्तान्तरूप द्वेषोद्दीपक सामग्रीसे द्वेषात्मक मोह उत्पन्न होता है किन्तु यह आवश्यक नहीं कि राग परिचित जनोंके ही साथ होते। यदि अपरिचित व्यक्तियोंके ऐश्वर्यको देखकर द्वेष होने लगता है तब फिर उनकी करुणाजनक दशाको देखकर राग क्यों नहीं पैदा होसकता। जबकि दृश्य काव्यों (नाटकों) में दिखाये जानेवाले दृश्योंके अनुसार एवं श्रव्यकात्र्योंमें विणित किये-जानेवाले भावोंके ग्रनुसार दर्शक एवं श्रोतृगणमें शृङ्गार, करुण

#### व्यष्टिसमष्टचादिष्वपि ॥ ११ ॥

व्यष्ट्यै समष्ट्यै च क्रियमार्णेष्विप कार्येषु ग्रहिसाद्याचरणमन्तरा मोहस्य वृत्तिविभावनीया । परमार्थतस्तु ग्रहिसादीनामाचरणमेव ।

असंयमसुखाभिप्रायो रागः ॥ १२ ॥

असंयममयस्य सुखस्याभिकांक्षणम्—रागोऽभिषीयते ।

दुःखाभिप्रायो द्वेषः॥ १३॥

रागद्वेषराहित्यं माध्यस्थ्यम् ॥ १४॥

माध्यस्थ्यम्, उपेक्षा, भौदासीन्यम्, समतेति पर्यायाः ।

हिंसादेरनिवृत्तिरसंयमः॥ १६॥

हिसाऽनृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहाणामनिवृत्तिरसंयम उच्यते, सपापप्रवृत्तेरप्रत्या-स्यानमिति यावत् ।

तद्विरतिः संयमः ॥ १६ ॥

हिसादेविरतिः संयमः।

स्वपरोपकारार्थं वितरणं दानम् ॥ १७ ॥ स्वस्य परस्य चोपकारायं स्वकीयवस्तुनो वितरणम् दानम् । संयमोपवर्षकं निरवद्यम् ॥ १८ ॥ आदि रसोंका उद्भव होता है और उनके अनुकूल प्रवृत्ति भी ्होती है।

#### ११ - मोहके क्षेत्र व्यष्टि एवं समष्टि दोनों हैं।

अहिंसा रहित कार्योंमें मोह रहता ही है फिर भलेही वे व्यक्ति के लिए किए जायं या किसी समूहके लिए किए जायं। पारमाधिक कार्य तो ग्रहिंसाका ग्राचरण ही है।

#### १२-संयमहीन सुखके अभिप्रायको राग कहते हैं।

वही सुखाभिप्राय राग होता है जो असंयममय हो।

१३—दु:खके अभिप्रायको द्वेष कहते हैं।

### १४-रागद्वेषरहित अवस्थाको माध्यस्थ्य कहते हैं।

माध्यस्थ्य, उपेक्षा, भ्रौदासीन्य और समता ये पर्यायवाची शब्द हैं।

१५ — हिंसा, असत्य, स्तेय, अब्रह्मचर्य और परित्रहसे निवृत्त न होनेका नाम असंयम है।

## १६ — हिंसा आदिसे विरत होनेका नाम संयम है।

- १७ अपने एवं पराये उपकारके लिए अपनी वस्तुका वितरण करना दान है।
- १८-संयमको वृद्धि करनेवाला दान निरवध होता है।

येन स्वस्य परस्य वा संयम उपचयं याति तिन्तरवद्यदानम्—धर्मदानमिति । तच्च संयमिने यथोचितान्नपानादेवितरणम्—संयितदानम्, धर्मोपदेशादेवितरणम्—ज्ञानदानम्, हिंसानिवृत्तिः—अभयदानमित्यादिरूपम् । असंयमिदानं सावद्यमिति पारिशेष्यात् सिद्धमेव । लोकव्यवहारोपयोगित्वेन
लोकराश्रितमित्येव नास्तु तस्य निरवद्यत्वम्, अन्यया कृषिवाणिज्यविवाहादीनामपि निरवद्यत्वप्रसक्तेः ।

# सहयोगदानमुपकारः ॥ १६ ॥ स्रोकिको स्रोकोत्तरश्च ॥ २०॥

आत्मविकासकृष्ट्रोकोत्तरः ॥ २१ ॥

लोकोत्तरः —पारमाधिक उपकारः, धर्मोपदेशादिरूपो निरवद्यदानादि-रूपो वा।

### तदितरस्तु छौकिकः।। २२।।

लौकिक:--प्रपारमायिक उपकार इत्यर्थः।

## इष्टसंयोगाऽनिष्टनिवृत्तेराह्नादः सुखम् ॥ २३ ॥

इष्टम्—घनमित्रादि ज्ञानदर्शनादि वा, अनिष्टम्—यत्रुदौस्थ्यादि कर्माणि वा।

# तद्विपर्ययो दुःखम् ॥ २४ ॥

जिस दानसे अपना या परका संयम पुष्ट होता है, उसे निरवद्य-दान—धर्मदान कहते हैं। वह तीन प्रकारका है—संयतिदान— संयमीको यथोचित अन्न-पानी आदि देना, ज्ञानदान—धर्मोपदेश करना, अभयदान—हिंसासे निवृत्त होना। संयतिदानका स्व-रूप बनलानेके बाद असंयति-दान सावद्य है, यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस दानको लोक अपने व्यवहारके लिए उपयोगी मानकर काममें लाते हैं इसलिए वह निरवद्य नहीं बनता। यदि ऐसा ही होता तब तो कृषि, वाणिज्य, विवाह आदि व्यावहारिक कार्य भी निरवद्य क्यों न माने जायं?

- १६ सहयोग देना उपकार है।
- २० वह दो प्रकारका होता है लौकिक और लोकोत्तर।
- २१-आत्मविकास करनेवाले उपकारको लोकोत्तर कहते हैं।

धर्मोपदेश करना, निरवद्य दान देना, आदि लोकोत्तर-पार-माथिक उपकार है।

- २२-इसके अतिरिक्त उपकारको छौकिक व्यावहारिक कहते हैं।
- २३—इष्टका संयोग होने तथा अनिष्टकी निष्टत्ति होनेसे जो आह्वाद होता है, उसे सुख कहते हैं।

धन, मित्र म्रादि वस्तुएँ तथा झान म्रादि इष्ट होते हैं और शत्रु, दरिद्रता एवं ज्ञानावरणादि भ्राठ कर्म ये अनिष्ट होते हैं।

२४-जो इसके विपरीत होता है, ग्छानि होती है, वह दु:ख है।

तस्याह्लादस्य विपर्ययो ग्लानिर्दुःखमभिधीयते ।

तच्चात्मविकासावरोधि हेयम् ॥ २५ ॥

यत् सुखदुः खमात्मविकासावरोशं कुरुते तत् हेयम्।

इति श्रीतुलसीगणिसंकलिताया श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकाया-महिसादयादानोपकारादिस्वरूपनिर्णयो नाम षष्ठः प्रकाशः।

# २४—जो सुल-दु:ख आत्मविकासका अवरोधक हो, वह य— छोड़ने योग्य होता है।

इति श्री तुल्लसीगणि विरचित श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकाका अहिंसा, द्या, दान और उपकारस्वरूपनिर्णय नामक छठा प्रकाश समाप्त।

#### सप्तमः प्रकाशः

### केवलज्ञानवानह्नं देवः ॥ १ ॥

अर्हेति प्रातिहार्याद्यतिशयानिति अर्हन्, जिनस्तीर्थे द्भूर इति यावत् ।

# महात्रतघरः साधुर्गुरुः ॥ २ ॥

स्वपरात्महितं साध्नोतीति साधुः।

सर्वथा हिंसाऽनृतस्तेयाऽम्हापरिमहेभ्यो विरतिर्महाम्रतम् ॥ ३॥

सर्वथेति-मनोवाक्कायकृतकारितानुमितरूपैस्त्रिकरणयोगैहिसादिभ्यः पंचभ्यो निवृत्तिर्महाव्रतं ज्ञेयम् ।

# असत्त्रवृत्त्या प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ ४ ॥ असत्त्रवृत्तिर्वा ॥ ४ ॥

श्रसत्त्रवृत्त्या प्राणामां देशसर्वे रूपेण व्यवरोणम् — श्रतिपातनम्, असत्प्रवृत्तिर्वा हिंसाऽभिषीयते। सत्प्रवृत्त्यातु प्रवर्तमानेन संयमिमा संजातोऽपि कश्चित् प्राणवधः, स द्रव्यतो हिंसापि भावतोऽहिंसा एव स्वप्रवृत्तेरदूषितत्वात् । तथा चागमः—

## सातवाँ प्रकाश

# १ -- केवलज्ञानी सर्वज्ञ अर्हनको देव कहते हैं।

जो प्रातिहार्यं अतिशयोंके योग्य होते हैं, वे ग्रर्हन् कहलाते हैं। जिन और तीर्थंकर भी उन्हींके नाम हैं।

# २-महाव्रतोंको पाछनेवाछे साधु गुरु होते हैं।

ग्रपने एवं पराये हितको साधता है, उसे साधु कहते हैं।

# ३—हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह इनको सर्वथा त्यागनेका नाम महाव्रत है।

सर्वथा त्याननेका ग्रर्थ हिंसा आदिका आचरण तीन करण तीन योगसे स्वयं न करना, दूसरोंसे न कराना, करते हुएका अनुमोदन न करना, मनसे वासीसे और शरीरसे—त्यागना।

# ४+५ — असत्प्रवृत्तिके द्वारा होनेवाले प्राणवधको हिंसा कहते हैं अथवा असत्प्रवृत्ति ही हिंसा है।

सत्प्रवृत्तिमें प्रवृत्त सयमी पुरुषों द्वारा यदि कोई प्राणवध हो भी जाय तो वह द्रव्य हिंसा—व्यावहारिकरूपसे हिंसा है, भाव-हिंसा—वास्तविक हिंसा नहीं। क्योंकि उनकी वह प्रवृत्ति राग-

१ विशिष्ट महिमाशाली ।

"तत्थणं' जेते पमत्त संजया ते सुहं जोगं पहुच्च नोणं आयारंभा नोपरारंभा जाब अणारंभा, असुभं जोगं पहुच्च आयारंभा वि, जाव नो अणारंभा।"

रागद्वेषप्रमादमयव्यापारो ऽसत्प्रवृत्तिः॥ ६॥

प्रमाद:-असावधानता ।

असद्भावोद्भावनमनृतम्।। ७॥

असतः-अविद्यमानस्यार्थस्य उद्भावनम्-प्रकटनम्, अनृतं गीयते ।

अदत्तादानं स्तेयम्।। ८॥

अदत्तस्य ग्रहणमित्यर्थः ।

मैथुनमब्रह्म ॥ ६ ॥

मिथुनस्य-युग्मस्य कर्म मैथुनम् ।

### मूर्च्छा परिप्रदः॥ १०॥

मूर्च्छा—ममत्वम्, सैव परिग्रहः, न तु वस्तुपरिग्रहणमात्रमेव, यथा—संय-विनां धर्मोपकरणानि ।

तथा चागम:---

१-भगवती श० १ उ० १

हैश-शून्य होती है, आगम इस बातका साक्षी है। जैसे— ''प्रमत्त संयति— छठे गुणस्थानवाले साधु शुभयोगकी अपेक्षा न तो आत्मारम्भी हैं, न परारम्भी हैं किन्तु ग्रनारंभी— हिसासे मुक्त हैं। और अशुभयोगको अपेक्षा वे आत्मारंभी हैं, पराम्भी हैं किन्तु ग्रनारंभी नहीं हैं।

- ६—राग, द्वेश एवं प्रमादात्मक चेष्टाओंको असत्प्रचृत्ति कहते हैं।
  यहां प्रमादका अर्थ ग्रसावधानता है।
- ७ असत् भावों को अविद्यमान या अयथार्थ आवों को प्रकट करनेका नाम अनृत (असस्य) है।
- ८-विना दी हुई वस्तुको छेना स्तेय (चोरी) है।

# ६ - मैथुनको अमहाचर्य कहते हैं।

मिथुन—स्त्री पुरुषके जोड़ेकी काम-राग जिमस चेष्टायें, मैथुम हैं और उसीका नाम अन्नह्मचर्य है।

# १० मूर्ज्जाको परिष्रह कहते हैं।

यह वस्तु मेरी है—ऐसी भावनाको ममस्व कहते हैं। ममत्व का दूसरा नाम मूर्च्छा है और वही परिग्रह है। केवल वस्तुओं को ग्रहण करना ही परिग्रह नहीं होता, जिस प्रकार संयमीके धर्मोप-करण श्रपरिग्रह हैं। कहा भी है—''संयमी पुरुष जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल ग्रीर पादप्रोंछन ग्रादि धर्मोपकरण संयम एवं लज्जा की रक्षांक निमित्त रखते हैं—ब्यवहारमें लाते हैं, भगवाम महा- ज़िंपि' वर्त्यं च पायं वा कंबलं पायपुंच्छणम्। तिंपि संजमलज्जिता धारीत परिहरीत य॥ न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा। मुच्छा परिग्गहो वुत्तो इइ वुत्तं महेसिणा॥

संयमानुकूला प्रवृत्तिः समितिः ॥ ११ ॥

🕆 ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः ॥ १२ ॥

#### आगमोक्तविधिना प्रस्थानमीर्या ॥ १३ ॥

क्षागमोक्तविधिनेति--युगप्रमितभूमिप्रेक्षणस्वाध्यायविषयविवर्जनादिरूपेण ।

#### अनवद्यभाषणं भाषा ॥ १४ ॥

सम्यग् भ्रास्रोच्य सिद्धान्तानुमत्या भाषणमित्यर्थः ।

## निर्दोषान्नपानादेरन्वेषणमेषणा ॥ १६ ॥

तत्र आधाकर्मादयः षोडश उद्गमदोषाः , धात्र्यादयः पोडश उत्पादन-दोषाः , शक्तितादयश्च दश एषणा दोषाः ।

१ दशवैकालिक अ० ६ गा० २०-२१।

२--- उद्गमनम् --- उद्गमः, आहारादेश्रपत्तिस्तत्र ये दोपास्ते उद्गमदोषा ।

३--- इत्पादनम्-- आहारादेः प्राप्तिस्तत्र ।

वीरने उन्हें परिग्रह नहीं कहा है। महर्षि महावीर ने मूर्च्छाको परिग्रह कहा है।"

- ११-संयमानुकूछ प्रवृत्तिको समिति कहते हैं।
- १२ वह पाँच प्रकारकी होती है ईर्या, भाषा, एषणा, आदान-निक्षेप और उत्सर्ग।
- १३—शास्त्रकथित विधिके अनुसार चलनेको ईर्यासमिति कहते हैं। संयमीको युगझूसर (जुआ) प्रमाण भूमिको देखते हुए तथा स्वाध्याय एवं इन्द्रिय विषयोंको बरजते हुए चलना चाहिए, यह शास्त्रीय विधि है।

#### १४ – पापरहित बोलना भाषासमिति है।

संयमीको सिद्धान्तके आदेशानुसार सम्यक् आलोचनापूर्वक ही बोलना चाहिए।

१६—निर्दोष आहार, पानी आदि वस्तुओंका अन्वेषण करना एषणासमिति है।

भिक्षाके ४२ दोष होते हैं। उनमें ग्राधाकर्म आदि सोलह उद्गम दोष, धात्री आदि सोलह उत्पादन दोष और शंकित आदि दश एषणा दोष होते हैं।

#### डपध्यादैः सयत्नं व्यापरणमादाननिश्चेपः ॥ १६ ॥

उपध्यादेवंस्त्रपात्रादेः व्यापरणम्-व्यवहरणम् ।

डचारादेः सविधिपरिष्ठापनमुत्सर्गः ॥ १७॥

सविधीति—प्रत्युपेक्षितप्रमाजितभूम्यादौ, परिष्ठापनम् —परित्यजनम् ।

मनोव।क्कायनिष्रहो गुप्तयः ॥ १८ ॥

मोक्षसाधने प्रवृत्तिप्रधाना समितिः, निवृत्तिप्रधाना च गुप्तिः, समितौ गुप्तिरवश्यं भाविनी, गुप्तौ समितिर्भजनया इत्यनयोर्भेदः ।

# भवारम्भेपौद्गलिकसामर्थ्यनिर्माणं पर्याप्तिः॥ १६॥

#### आहारशरीरेन्द्रियोच्छ्वासनिःश्वासभाषामनांसि ॥ २० ॥

तत्र आहारप्रायोग्यपुद्गलग्रहणपरिणमनोत्सर्गरूपं पौद्गलिकसामध्योत्-पादनम्—आहारपर्याप्तिः । एवं शरीरादिपर्याप्तयोऽपि भावनीयाः । पण्णामिष् प्रारंभः चत्पत्तिसमये, पूर्तिस्तु आहारपर्याप्तेरेकसमयेन शेषाणां च क्रमेण एकं-कंनाउन्तमृहूर्स्तेन । यत्र भवे येन यावत्यः पर्याप्तयः करणीयाः, तावतीष्व-समाप्तासु सोऽपर्याप्तः, समाप्तासु च पर्याप्त इति ।

- १६ वस्त्र, पात्र आदिको सावधानीसे लेना, रखना, आदाननिक्षेप-समिति है ।
- १७—मल-मूत्र आदिका विधिपूर्वक—पहले देखी हुई एवं प्रमार्जित भूमिमें विसर्जन करना उत्सर्ग-समिति है।
- १८—मन, वचन और शरीरका निग्रह करना क्रमशः मनो-गुप्ति, वाक्-गुप्ति और काय-गुप्ति हैं।

मोक्ष-साधनामें समिति प्रवृत्तिप्रधान होती है और गुष्ति निवृत्ति प्रधान । जहां समिति होती है, वहां गुष्ति अवश्य होती है और गुष्तिमें समितिका होना अवश्यंभावी नहीं है, यही इन दोनोंका अन्तर है।

- १६ जन्मके प्रारम्भमें जो पौद्गलिक शक्तिका निर्माण होता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं।
- २० पर्याप्तियां छः हैं आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, और मनः पर्याप्ति।

आहारके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सर्ग करने वाले पीद्गलिक शक्तिके निर्माणको आहारपर्याप्ति कहते हैं। इसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मनके योग्य पुद्गलोंका ग्रहण, परिणमन एवं उत्सर्ग करनेवाली पौद्ग-लिक शक्तियोंके निर्माणको क्रमशः शरीरपर्याप्ति, भाषापर्याप्ति और मनःपर्याप्ति कहते हैं। इन छओंका निर्माण जन्मके समय एक साथ ही शुरू होता है और पूर्ण होनेमें बाहारपर्याप्तिको एक

# तद्पेक्षिणी जीवनशक्तिः प्राणाः ॥ २१ ॥ इन्द्रियवलोच्छवासनिःश्वासाऽऽयंषि ॥ २२ ॥

तत्र पंच इन्द्रियाणि, मनोवाक्कायरूपं बलत्रयम्, श्वास-निःश्वास-ग्राधु-इचेति दशविधाः प्राणाः ।

# आत्मशुद्धिसाधनं धर्मः॥ २३॥

तथा चोक्तम्—दुर्गतौ प्रपतज्जन्तुधारणाद्धर्म उच्यते ।

### संवरो निर्जरा च ॥ २४ ॥

द्विविधः स धर्मः, तत्र संवरः-संयमः, निर्जरा-तपः।

#### ज्ञानदर्शनचारित्रतपांसि ॥ २४॥

चतुर्विधो वा धर्मः, ज्ञानम्—तत्त्विनिर्णयः, दर्शनम्—तत्त्वश्रद्धा, चारित्रम्-संयमः, तपः—अनशनादि ।

क्षान्तिगुक्त्यार्जवमार्दवलाघवसस्यसंयमतपस्त्यागश्रद्धाचर्याण वा ॥ २६ ॥

समय तथा शेष सबको कमशः एक-एक अन्तर्मृहूर्त्त लगता है। जिस जन्ममें जिसे जितनी पर्याप्तियां करनी होती हैं, वह जीव उनको समाप्त न करने तक ग्रपर्याप्त और समाप्त करने पर पर्याप्त कहलाता है।

२१—पर्याप्तिकी अपेक्षा रखनेवाळी जीवनशक्तिको प्राण कहते हैं। २२--प्राण दस हैं।

पांच इन्द्रिय-प्राण—स्पर्शन-इन्द्रिय-प्राग, रसन-इन्द्रिय-प्राण, झाण-इन्द्रिय-प्राण, चक्षु-इन्द्रिय-प्राण, श्रोत्र-इन्द्रिय-प्राण, मनो-बल, बचन-बल, काय-बल, श्वासनिःश्वास प्राण, आयुष्य-प्राण।

२३ - आत्म-शुद्धिके साधनको धर्म कहते हैं।

कहा भी है--- "दुर्गतिमें गिरते हुए जीवोंको धारण करे, उसका नाम धर्म है।"

- २४-धर्मके दो भेद हैं -सम्बर-संयम और निर्जरा-तप।
- २४ धर्मके चार भेद भी होते हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ।
  ज्ञान तत्त्व-निर्णय करना, दर्शन तत्त्व भद्धा, चारित्र —
  संयम, तप अनज्ञन आदि।
- २६ धर्मके दस भेद भी किये जाते हैं शान्ति श्रमा, ग्रुक्ति -निर्ह्शोभता, आर्जाव - सरस्ता, मार्द्व - कोमकता, हाघव -अकिश्वनता, सत्य, संयम - तप, त्याग, धर्मदान और ब्रह्मचर्य।

क्षान्त्यादिभेदेन दशिवयो वा धर्म । तेषु मृक्तिः—निर्लोभता, लाघवम्— अकिञ्चनता, त्यागः—धर्मदानम् । शेषं स्पष्टम् ।

आत्मनैर्मल्यकारणत्वेनासौ लोकधर्माद् भिम्नः॥ २०॥

#### अपरिवर्तनीयस्बरूपत्वेन सर्वसाधारणत्वेन च ॥ २८ ॥

लोकधर्मः देशकालादिभिः परीयर्तनीयस्वरूपो वर्गविशेषैविभेदमापन्नश्च, धर्मस्तु आत्मनैर्मत्यकारणम्, अपरिवर्तनीयस्वरूपः सर्वसाधारणश्च इत्यनयो-भेदः। गृहस्थसन्यस्तयोधर्मः केवलं पालनशक्त्यपेक्षया महाव्रताऽणुव्रतभेदेन द्विधा निर्दिष्ट इति धर्मस्य सर्वसाधारणत्वे नास्ति किष्वद् विरोधः।

# व्यामनगरराष्ट्रकुळजातियुगादीनामाचारी व्यवस्था वा छोकधर्मः ॥ २६ ॥

ग्रामादिषु जनानामौचित्येन वित्तार्जनव्ययिववाहभोज्याविप्रथानां पारस्प-परिकसहयोगादेवां आचरणम्—आचारः । तेषां च हितसंरक्षणार्थं प्रयुज्यमाना उपायाः—व्यवस्था—कौटुम्बिकी, सामाजिकी, राष्ट्रिया, श्रन्ताराष्ट्रिया चेति

- २७—धर्म आत्मशुद्धिका साधन है अतएव वह लोकधर्मसे भिन्न है।
- २८ उसका स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता एवं वह सर्वद। सब जगह, सब व्यक्तियों के छिए एक समान होता है, इन कारणों से भी वह धम छोकधर्मसे भिन्न है।

लोकधर्म श्रीर धर्ममें निम्न तीन हेतुओं के द्वारा अन्तर दिख-लाया गया है—लोकधमंसे दुनियाका व्यवहार चलता है और धर्मसे ग्रात्माकी शुद्धि होती है। देश, काल, ग्रादिके परिवर्तनसे लोकधमंके स्वरूपमें परिवर्तन होता रहता है किन्तु धर्मका स्वरूप सर्वत्र, सदा अपरिवर्तित रहता है। लोकधर्म भिन्न-भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न रूपसे प्रचलित होता है किन्तु धर्मका आचरण सबके लिए एक रूप ही होता है। गृहस्थ और संन्यासीके धर्म दो नहीं हैं, केवल ग्राचरणकी क्षमताके आधार पर उसके महाव्रत और अणुव्रत ये दो मार्ग बतलाये गये हैं। अतः धर्म सर्वसाधारण है, इसमें कोई दोष नहीं ग्राता।

२६—गांव, नगर, राष्ट्र, कुछ, जाति और युग, इनमें विद्यमान आचार और व्यवस्थाको लोकधर्म कहते हैं।

गांव आदिमें औचित्यके द्वारा धनोपार्जन, व्यय, विवाह, भोज आदि प्रथाओं का एवं पारस्परिक सहयोग आदिका जो आचरण किया जाता है, उसका नाम आचार है तथा गांव नगर ग्रादिके बहुविधा । ते च लोकधर्मः — लौकिको व्यवहार इत्युच्यते । आगमेऽपि तथा-दर्शनात्, यथा—

'गामधम्मे,' नगरधम्मे, रट्ठधम्मे, कुलधम्मे, गणधम्मे इत्यादि'। लोकधर्मेऽपि क्वचिदहिसादीनामाचरणं भवति, तदपेक्षयाऽनेन धर्मस्य भिन्नता न विभावनीया, किन्तु भोगोपवर्धकवस्तु-व्यवहारापेक्षयैव।

## लौकिकोऽभ्युदयो धर्मानुषङ्गिकः ॥३०॥

लौकिकोऽभ्युदयः—कुलबलवपुर्विभवैश्वयेयन्त्रतन्त्रादिविषया सांसारिकी समृद्धिः ।

### अहंदुपदेशआज्ञा ॥३१॥

अहंतां तीर्थंकराणामात्मशुद्धि-उपायभूतः — उपदेश आज्ञा इत्यभिधीयते । यत्राज्ञा तत्रैव धर्मः । अहंतां सकलदोषाऽकलंकितोपदेशकत्वान्न खलुधर्म-स्तदाज्ञां व्यभिचरति ।

# इति श्रीतुल्लसीगणिसंकल्लितायां श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकायां देवगुरुधर्मस्वरूपनिणयो नाम सप्तमः प्रकाशः।

१--स्था० स्था० १०।

हितोंकी रक्षाके लिए जो उपाय काममें लाये जाते हैं, उनका नाम व्यवस्था है। वह अनेक प्रकार की होती है। जैसे—कुटुम्ब व्यवस्था, समाज व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, ग्रन्तर्राष्ट्र व्यवस्था। इन दोनों—आचार और व्यवस्थाको लोकधमं—लौकिकव्यवहार कहते हैं। ग्रागममें भी ऐसी परिभाषा उपलब्ध होती है। जैसे—"ग्रामधमं, नगरधमं, राष्ट्रधमं, कुलधमं, गणधमं" इत्यादि लोकधमंमें भी ववचित् अहिसा ग्रादिका आचरण होता है। इसकी ग्रपेक्षा उस (लोकधमं) से धमं भिन्न नहीं किन्तु लोकधमंम जो भोगोपवर्धक वस्तुग्रोंका व्यवहार होता है, इस अपेक्षा वह भिन्न है।

# ३० - लौकिक अभ्युद्य धर्मका प्रासंगिक फल है।

कुल, बल, शरीर, वैभव, ऐश्वर्य एवं यन्त्रतन्त्र मादिसे सम्बन्धित सांसारिक उन्नतिको लौकिक अभ्युदय कहते हैं।

## ३१ - अरिहन्तके उपदेशको आज्ञा कहते हैं।

तीर्थक्कर ग्राध्यात्मिक विकासके लिए उपदेश देते हैं, वह उपदेश ही उनकी आज्ञा है और जहां आज्ञा है, वहीं धमं है क्योंकि अरिहन्त सर्व दोषमुक्त उपदेशक होते हैं अतः उनकी आज्ञाके अतिक्रमणमें धर्म नहीं हो सकता।

# इति श्री तुलसीगणि विरचित श्री जैनसिद्धान्तदीपिकाका देव-गुरु-धर्म-स्वरूप-निणंय नामक सातवां प्रकाश समाप्त।

#### अष्टमः प्रकाशः

#### आत्मनः क्रमिकविशुद्धिर्गुणस्थानम् ॥ १॥

कर्मंक्षयोपशमादिजन्या क्रमेण' गुणाविभविरूपा विशुद्धिः गुणस्थानम् । तच्च सिद्धिसौधसोपानपंवितकलपम् ।

> मिथ्यासास्वदनसम्यग्मिश्राविरतसम्यग्दृष्टिदेशविरत-प्रमत्ताऽप्रमत्तसंयतनिवृत्त्यनिवृत्तिबादरसूक्ष्मसंपरायो-पशान्तक्षीणमोहसयोग्ययोगिकेवल्लिः ॥ २॥

मिथ्यादिभ्यश्चतुभ्यः दृष्टिशब्दो योज्यः । तत्र मिथ्यादृष्टेर्दर्शनमोह-क्षयोपश्चमादिजन्या विशुद्धिः — मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम् । प्रमादास्रवयुक्तौ मुनिः — प्रमत्तसंयतः । निवृत्तिप्रधानो बादरः स्थूलकषायो यस्य स निवृत्ति-बादरः । एवमनिवृत्तिबादरः । सूक्ष्मः कषायः सूक्ष्मसंपरायः । शेषं स्पष्टम् । एतेषु प्रथमम् — अनाधनन्यम्, स्रनादिसान्तम्, सादि सान्तञ्च ।

१---ऋमेण विश् द्धिः ऋमिकविश् द्धिः।

२--- ग्रत्र हि बादरसंपरायस्य मोहप्रकृतिरूपस्य स्वरूपापि निवृत्तिः विवक्षा-बज्ञात् प्राधान्येन परिगणितेति निवृत्तिबादरगुणस्थानम् ।

३ — म्रत्र स्वल्पापि वादरकषायस्यानिवृत्तिः विवक्षावशात् प्राधान्येन परिग-णितेति अनिवृत्तिवादरगुणस्थानम् ।

# आठवां प्रकाश

# १ - आत्माकी क्रमिक विद्युद्धिको गुणस्थान कहते हैं।

म्रात्माकी कमिक विशुद्धि—गुणोंका प्रादुर्भाव, कर्ममल दूर होने से ही होती हैं, उस विशुद्धिको गुणस्थान कहते हैं। वह (गुण स्थान) मोक्षरूपो प्रासादकी सोपानश्रेणीके समान होता है।

२—गुण स्थान १४ होते हैं — मिथ्यादृष्टि, सास्वादन, सम्यक्टृष्टि, मिश्रदृष्टि, अविरतसम्यक्टृष्टि, देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त-संयत निवृत्तिबादर, अनिवृत्तिबादर, सूक्ष्मसंपराय, उपशान्त-मोह, श्लीणमोह, सयोगि केवली और अयोगि केवली।

मिथ्यादृष्टिकी दर्शनमोह म्रादिके क्षयोपशमसे होनेवाली विशुद्धिको मिथ्यादृष्ट गुणस्थान कहते हैं। प्रमादम्रास्रवयुक्त मुनि को प्रमत्त संयत कहते हैं। जिसमें कषाय निवृत्त होना तो शुरू हो जाता है किन्तु निवृत्त कम हो पाता है, उसको निवृत्ति बादर कहते हैं और जिसमें कषाय अधिक निवृत्त हो जाता है, उसका कुछ मंश अनिवृत्त (बाकी) रहता है, उसे अनिवृत्ति बादर कहते हैं। जिसमें सूक्ष्म कषाय (लोभांश) विद्यमान रहता है, उसे सूक्ष्म सपराय कहते हैं। इनमें पहला गुणस्थान अनादि अनन्त, अनादि-सान्त भीर सादि सान्त है। दूसरेकी छः अवलिकाकी, चौथेकी

द्वितीयं षडाविलका स्थितिकम् । चतुर्थं साधिकत्रयस्त्रिंशत्मागरमितम् । पञ्चमषष्ठत्रयोदशानि देशोनपूर्वकोटिस्थितिकानि । चतुर्देशं पञ्च ह्नस्वाक्ष-रोच्चारणमात्रम् । शेषाणां जघन्या च सर्वेषामन्तर्मृहूर्त्ता स्थितिः ।

#### तस्वं तस्वाशं वा मिथ्या श्रह्धानो मिथ्याद्दष्टि: ॥ ३ ॥

मिथ्यात्वीति यावत् । विपरीत दृष्टघपेक्षयं व जीवो मिथ्यादृष्टः स्यात्,
न तु अवशिष्टाऽविपरीत दृष्टघपेक्षया । मिथ्यादृष्टौ मनुष्यपश्वादिप्रतिपत्तिरविपरीता समस्त्येवेति तद् गुणस्थानमुक्तम्, किञ्च नास्त्येतादृक्
कोऽप्यात्मा, यस्मिन् क्षयोपशमादिजन्या नाल्पीयस्यपि विशुद्धिः स्यात्,
अभव्यानां निगोदजीवानामपि च तत्सद्भावात्, श्रन्यथा जीवत्वापत्तेः ।

#### संदिहान: सम्यग् मिथ्याद्दष्टि: ॥ ४ ॥

यः एकं तत्त्वं तत्त्वांशं वा संदिग्धं शेषं सम्यक् श्रद्धत्ते सं सम्यक्मिथ्या-दृष्टिः सम्यक्मिथ्यात्वीति यावत् ।

१-- आयुः पूत्यपेक्षया सप्तमाद् एकादशपर्यन्तानां गुणस्थानानां जघन्या स्थितिरेकसामिथिक्यपि ।

कुछ अधिक तेतीस सागरकी, पांचवें, छठे और तेरहवेंकी कुछ कम कोड़ पूर्वकी स्थिति होती हैं। चौदहवेंकी स्थिति पांच हुस्वाक्षर अ, इ, उ, ऋ, लृ के उच्चारणकाल जितनी होती है। शेष सब गुणस्थानोंकी स्थिति और पूर्वोक्त गुणस्थानोंकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तकी होती है।

#### ३ - तस्व पर या तस्वांश पर मिथ्या विश्वास रखनेवालेको मिथ्या-दृष्टि कहते हैं।

मिथ्यादृष्टिका दूसरा नाम मिथ्यात्वी है। जीव विपरीत दृष्टिकी अपेक्षासे मिथ्यादृष्टि होता है किन्तु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है, उसकी अपेक्षासे नहीं। मिथ्यादृष्टिमें मनुष्य, पशु प्रादिको जाननेकी अविपरीत दृष्टि होती ही है अतः मिथ्यादृष्टि का गुणस्थान बतलाया गया है। क्योंकि ऐसी कोई भी आतमा नहीं है, जिसके क्षयांपशमजन्य थोड़ी भी विश्विद न हो और दूसरों की तो बात ही क्या, अभव्य एवं निगोदके जीवोंके भी वह विश्विद होती है और वह स्वीकार किये बिना उनमें (मिथ्यात्वियोंमें) और अजीवमें कोई अन्तर ही नहीं रहता।

# ४ - तस्त्र एवं तस्त्रांश पर सन्देह रखनेवालेको सम्यग्मिण्यादृष्टि --सम्यग्मिण्यात्वी कहते हैं।

मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि भौर सम्यग्दृष्टिकी तत्त्वरुचि भी मिथ्यादृष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्दृष्टि कहलाती है।

<sup>#</sup> शायुपूर्तिकी अपेक्षासे सातवेंसे ग्यारहवें गुणस्थान तककी जघन्य स्थिति एक समयकी भी होती है।

#### सम्यक् तत्त्वं श्रद्धालुः सम्यग्द्दिः॥ ५॥

सकलमि जीवाजीवादिकं तत्त्वं सम्यक् श्रद्धते स सम्यग्दृष्टिः, सम्य-क्त्वीति यावत् । मिथ्यादृष्टचादीनां तत्त्वरुचिरिप क्रमेण मिथ्यादृष्टिः, सम्यग्मिथ्यादृष्टिः, सम्यग्दृष्टिश्चेति प्रोच्यते ।

#### शमसंवेगनिर्वेदानुकम्पाऽऽस्तिक्यानि तल्लक्षणम्।। ६।।

शमः — क्रोधादीनामुपशमः । संवेगः — मोक्षाभिलाषः । निर्वेदः — भय-विरागः । ग्रनुकम्पा—दया । आस्तिक्यम्—ग्रात्मकर्मादिषु विश्वासः ।

#### शंकाकांक्षापरपाषण्डप्रशंसासंस्तवश्च दूषणम्।। ७।।

तत्त्वसन्देहः — शंका । कुमताभिलाष — कांक्षा । धर्म फलसंशय — विचि-कित्सा । व्रतभ्रष्टानां प्रशंसा परिचयश्च परपाषण्ड प्रश्ंसा, परपाषण्ड संस्तवश्च ।

#### असंयतोऽविरतः ॥ ८ ॥

सर्वथा विरतिरहित इत्यर्थः।

#### संयताऽसंयतो देशविरतः।। ६।।

देशोन-अंशरूपेण व्रताराधकः इत्यर्थः। पूर्णव्रताभावेऽविरतोऽप्यसी कथ्यते।

५—तस्वो पर सत्य श्रद्धा रखनेवालेको सम्यग्दृष्टि –सम्यक्त्वी कहते हैं।

# ६—सम्यग्दृष्टिके पांच लक्षण हीते हैं - शम, संवेग, निर्वेद, अनु-कम्पा और आस्तिक्य।

े क्रोधादिके उपशमको शम कहते हैं। मोक्षकी श्रमिलाषाका नाम संवेग है। निर्वेदका अर्थ है—संसारसे विरत होना। अनु-कम्पा, दया, आस्तिक्यका अर्थ है—आत्मा, कर्म आदि—पर विश्वास करना।

# ७ - शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा, और परपाषण्ड-परिचय इन पांच दोषोंसे सम्यक्त्व दृषित होती है।

शंका—तत्त्वोंमें सन्देह करना। कांक्षा—कुमतकी वाञ्छा
.करना। विचिकित्सा—धर्मके फलमें सन्देह करना। परपाषण्डप्रशंसा—मिथ्यादृष्टि और व्रतभ्रष्ट पुरुषोंकी प्रशंसा करना।
परपाषण्डपरिचय—मिथ्यादृष्टि और व्रतभ्रष्ट पुरुषोंका परिचय
करना।

- ८ असंयत जिसके कोई भी विरति नहीं होती है, उसको अवि-रत कहते हैं।
- ६—संयतासंयत—अंशरूपसे त्रतका पाळन करनेवालेको देशविरत कहते हैं।

# अणुव्रतशिक्षाव्रते देशव्रतम् ॥ १० ॥ स्थूळहिंसाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिमहविरतिरणुव्रतम् ॥ ११ ॥

# दिगुपभोगपरिभोगाऽनर्थदण्डविरतिसामायिकदेशावकाशिक-पौषघोपवासाऽतिथिसंविभागाः शिक्षाव्रतम् ॥ १२ ॥

एषु शेषचतुष्कमेव भूयोऽभ्यासात्मकत्वात् शिक्षाव्रतम्। स्नाद्यत्रयञ्च अगुव्रतःनां गुणवर्धकत्वाद् गुणव्रतम्, क्वचिदित्यपि व्यवस्था ।

सर्वत्रतः संयतः ॥ १३ ॥

सर्ववताराधको महावतीत्यर्थः।

### सामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिसूक्ष्मसंपराययथारूयातानि चारित्रम्॥ १४॥

तत्र सर्वसावद्ययोगिवरितिरूपम्—सामायिकम् । पूर्वपर्यायच्छेदेन उपस्थाप्यते—महाव्रतेष्वारोप्यते इति च्छदोपस्थाप्यम् । द्वे अपि षष्ठात् नवमगुणस्थानान्तर्वित्तिनी । परिहारेण तपोविशेषेण विशुद्धिरूपम—परिहारिवशुद्धिः,
सप्तमषष्ठयोः । दशमस्थम्—सूक्ष्मसंपरायः । वीतरागावस्थम्—यथारव्यातम्

संयतासयत पूर्णविती नहीं होता इसलिए उसे कहीं कहीं प्रविरत भी कहा जाता है।

- १० अणुत्रत और शिक्षात्रतको देशविरति कहते हैं।
- ११—स्थूल हिंसा, असत्य, अचौय्ये, अब्रह्मचर्या, अपरिव्रह इनकी विरतिको अणुव्रत कहते हैं।
- १२ -- दिग्, उपभोग-परिभोग, अनर्थदण्डविरति, सामायिक, देशाव-काशिक, पौषधोपवास, अतिथिसंविभाग, इनको शिक्षाव्रत कहते हैं।

इनकी कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था भी मिलती है कि इन सात व्रतों में शेष चार व्रत हो अभ्यासात्मक होने के कारण शिक्षाव्रत हैं। और पहले तीन, अणुव्रतों के गुणवर्षक होने के कारण गुणव्रत हैं।

१३--पूर्णत्रतीको संयत कहते हैं।

#### १४—सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसम्पराय और यथारूयात ये पांच चारित्र हैं।

मोक्षके लिए कियेजानेवाले प्रकृष्ट आचरण—त्यागको चारित्र कहते हैं। सर्वथा सावद्य योगोंकी विरित्तको सामाधिक कहते हैं। पूर्व ग्रवस्थाका छेदकर महात्रतों म ग्रवस्थित करनेको छेदोपस्थ्याप कहते हैं। ये दोनों छठसे नौवें गुणस्थानतक होते हैं। परिहार का अर्थ है—एक प्रकारकी तपस्या, उससे जो विशुद्धिरूप चारित्र होता है, उसे परिहारविशुद्धि कहते हैं। वह सातवें, छठे

# पुळाकबकुराकुराीछनिर्घ न्थरनातका निर्घ न्थाः ॥ १५ ॥

बाह्याभ्यन्तर'परिग्रहग्रनिथरहितः — निर्ग्रन्थः । तत्र पुलाको निस्सारो धान्यकणः, तद्वत् संयमं मनागसारं कुवंन् निर्ग्रन्थः — पुलाक उच्यते; स च द्विविधः — लब्ध्या आसेवनया च । बकुशं कर्बुरं चारित्रं यस्य स बकुशः । कुित्सतं शीलं यस्य स कुशीलः; द्विविधोऽयम् — प्रतिसेवनाकुशीलः, कषाय-कुशीलश्च । मोहनीयग्रन्थिरहितः निर्ग्रन्थः — वीतरागः । स्नात इव स्नातकः केवलीति

### संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थितिङ्गलेश्योपपातस्थानादिविकस्पतो भावनीयाः ॥१६॥

पंचापि निर्म्भेत्या एते मेंदैनिचारणीयाः। यथा सामायिकादौ कस्मिन् संयमे भवन्ति, कियत् श्रुतमधायते, मूलोसरगुरोषु प्रतिसेवना क्रियते न वा,

र--- व।ह्यपरिग्रहः क्षेत्रवस्त्वादिभेदेग नवविधः, मिथ्यात्वं, नव नोकषायाः कषाय चतुरुटयं चेति चतुर्वशविध ग्राभ्यन्तरः।

गुणस्थानमें होता है। जिसमें कषाय सूक्ष्म होता है, उसे सूक्ष्मसंप-राय-चारित्र कहते हैं। बीतरागचारित्रको यथास्यातचारित्र कहते हैं।

# १६—निर्प्रनथ (साधु) पांच प्रकारके होते हैं--पुलाक, बकुरा, कुशील, निर्प्रनथ और स्नातक।

जो बाह्य एवं ग्राभ्यन्तरकी ग्रन्थिस मुक्त होता है, उसे निग्रंन्थ कहते हैं। सार रहित धान्यकणोंका नाम पुलाक है, पुलाककी तरह सयमको कुछ निस्तार करनेवाला निग्रंन्थ पुलाक कहलाता है। वह दो प्रकारका होता है—लब्धिपुलाक ग्रीर आसेवना (दोषाचरण) पुलाक। जिसका चारित्र काबरचितरा—अतिचार के धब्बोंवाला होता है, उसे बकुश कहते हैं। कुत्सित आचारवाले को कुशील कहते हैं और वह दो प्रकारका होता है—प्रतिसेवना-कुशील—जो दोषाचरणसे मिलन होता है। दूसरा कषायकुशील —जो कषायसे मिलन होता है। मोहकी ग्रन्थिसे रहित होता है, उसे निर्गर्थ —वीतराग कहते हैं। पूर्ण शुद्धको स्नातक (केवली) कहते हैं।

# १६ — संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपात, स्थान आदिके भेदसे निर्प्रन्थों के अनेक भेद होते हैं।

जैसे इन पांचों प्रकारके निर्धन्यों सामायिक आदि कौनसा चारित्र होता है, श्रुतका ग्रध्ययन कितना करते हैं, मूल एवं उत्तर-गुणों में विराधना करते हैं या नहीं, तीर्थ (शासन) में होते हैं या भतीर्थमें, वेश (साधु, गृहस्थ वेश आदि) कैसा होता है, लेख्यायें तीर्थे भवन्ति अतीर्थे वा, कस्मिन् लिङ्गे वेषे भवन्ति, कस्मिन् स्थाने उपपातः— उत्पत्तिः, कतिसंयमस्थानानि इत्यादि ।

#### योगवर्गणान्तर्गतद्रव्यसाचिव्यादात्मपरिणामो हेश्या ॥१७॥

मनोवाक्कायवर्गणापुद्गलद्रव्यसंयोगात् संभूतः म्रात्मनः परिणामः लेक्या-ऽभिधोयते ।

उक्तञ्च--

कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात् परिणामोऽयमात्मनः ।
स्फटिकस्येव तत्रायं लेक्या शब्दः प्रवर्तते ।।
तत्प्रायोग्यपुदगलद्रव्यम्—द्रव्यलेक्या, कृचिद् वर्णादिरिप ।

कृष्णनीलकापोततेजःपद्मशुक्राः ॥१८॥

बाद्यास्तिस्रोऽशुभाः पराश्च शुभाः।

#### स्त्रीपुंनपुंसकानामन्योन्यं विकारो वेदः ॥१६॥

वेदमोहोदयात् स्त्रीपुंनपुंसकानामन्योन्याभिलाषरूपो विकारः—स्त्रीवेदः, पुंवेदः, नपुंसकवेदः क्रमेण करीषतृणेष्टिकाग्निसमानः। असौ नवमगुणस्थानं यावत्, षष्ठगुणस्थानात् परतः प्रदेशवेद्य एवः।

**अकेवली छद्मस्थः ॥२०॥** 

१--इदमादौ सवेदम्, अन्ते चावेदम्।

कितनी होती हैं, किन स्थानों में उत्पन्न होते हैं और संयमके स्थान, —प्रकार कितने होते हैं।

# १७ - योगवर्गणाके अन्तर्गत पुद्गलोंकी सहायतासे होनेवाले आत्म-परिणामको लेश्या कहते हैं।

जैसे "कृष्ण मादि छः प्रकारके पुद्गलद्रव्योंके सहयोगसे स्फटिक के परिणमनकी तरह होनेवाला आत्म परिगाम लेक्या है।" भाव लेक्याओंके योग्य पुद्गलोंको और कहीं कहीं वर्ण आदिको भी द्रव्य लेक्या कहते हैं।

# १८ — लेश्यायें छ: हैं — कृष्ण, नील, कापोत, तेजः, पद्म और शुक्त। पहली तीन अगुभ हैं और शेष तीन शुभ।

# १६ — स्त्री, पुरुष और नपुंसकों की जो पारस्परिक अभिलाषा— विकार होता है, उसे वेद कहते हैं।

पुरुषके प्रति स्त्रीका विकार होता है, उसे स्त्रीवेद, स्त्रीके प्रति पुरुषका विकार होता है, उसे पुरुषवेद ग्रौर इन दोनोंके प्रति नप्सकका विकार होता है, उसे नप्सकवेद कहते हैं। इनका विकार क्रमण: करीष (कंडे), तृण एवं ईंटकी आगके समान होता है, यह नवम गुणस्थान तक होता है। छठे गुणस्थानके आगे सिर्फ प्रदेशवेद्य होता है।

# २० अकेवलीको खद्मस्थ कहते हैं।

षातिकर्मके उदयका नाम छद्म हं। इस अवस्थामें रहनेवालेको

घातिकर्मोदयः--छद्म, तत्र तिष्ठतीति छद्मस्यः, द्वादशगुणस्यान-पर्यन्तवर्ती।

#### अकषायो वीतरागः ॥२१॥

स च उपशान्तकषायः क्षीणकषायो वा भवति । अयमत्र भावः — म्रष्टमगुणस्थानादग्रे जिगमिषूणां द्वयी गतिः — उपशमश्रेणी क्षपकश्रेणी च । तत्र
उपशमश्रेण्यारूढो मुनिर्मोहकर्मप्रकृतीरूपशमयन् एकादशे सर्वथा उपशान्तमोहो भवति । क्षपकश्रेण्यारूढश्च ताः क्षपयन् द्वादशे सर्वथा क्षीणमोहो
भवति । उपशमश्रेणिमान् स्वाभावात् प्रतिपात्येव द्वितीयस्तु म्रप्रतिपाती ।

#### ईर्यापथिकस्तस्य बन्धः॥२२॥

ईरणम्—ईर्या—गतिः, उपलक्षणत्वात् योगः, पन्था—मार्गो यस्य बन्धस्य स ईर्यापथिकः । अयञ्च सातवेदनीयरूपो, योगमात्रनिमित्तो, द्विसमयस्थितिको भवति ।

#### सांपरायिकः शेषस्य ॥२३॥

सकवायस्य शुभाशुभकर्मबन्धः सांपरायिक उच्यते, स च सप्तकर्मणामान-

१-मोहकर्मप्रकृतीः

छद्मस्य कहते हैं। यह अवस्था बारहवें गुणस्थान तक रहती है।

#### २१--कषाय रहित आत्माको वीतराग कहते हैं।

वीतराग दो प्रकारके होते हैं— उपशान्तकषाय श्रीर क्षीणकषाय। श्राठवें गुणस्थानसे आगे जानेवालोंके लिए दो मार्ग
होते हैं — उपशम श्रेणी श्रीर क्षपक श्रेणी। उपशम श्रेणीमें
आरूढ होनेवाला मुनि मोहकर्मको उपशान्त करता हुआ ग्यारहवें
गुणस्थानमें मोहको सर्वथा उपशान्त कर देता है — उपशान्तमोह
हो जाता है श्रीर क्षपक श्रेणीमें श्राह्ढ होनेवाला मोह कर्मको
खपाता हुआ बारहवें गुणस्थानमें मोहकर्मको निर्मूल कर देता
है — क्षीणमोह हो जाता है। उपशम श्रेणीवाला मुनि उससे आगे
नहीं जा सकता। वहींसे नीचेके गुणस्थानोंमें आ जाता है, क्षपक
श्रेणीवाला क्रमशः आगे बढ़ता हुआ उसी भवमें मोक्ष प्राप्त कर
लेता है।

#### २२ - बीतरागके जो कर्मबन्ध होता है, उसे ईर्यापथिक कहते हैं।

जिस बन्धनका मार्ग गित (योग) होता है, उसका नाम ईर्या-पिथक है—यह ईर्यापिथकका शाब्दिक अर्थ है। ईर्यापिथक बन्ध सात वेदनीयका ही होता है। इसका हेतु एकमात्र योग ही है और उसका कालमान दो समयका होता है।

# २३ - कषाययुक्त आत्माओं के जो शुभाशुभ कर्मबन्ध होता है, उसे साम्परायिक बन्ध कहते हैं।

नवमें गुणस्थान तक सात कर्मोंका बन्ध होता है और मायुष्य

वमगुणस्थानम्, आयुर्बन्धकाले तृतीयवर्जमासप्तममब्टकर्मणामिष, आयुर्मोही विना षट्कर्मणां च दशमे ।

#### अबन्धोऽयोगी ॥२४॥

शैलेश्यवस्थायां चतुर्देशगुणस्थाने निरुद्धमनोवाक्काययोगः अयोगी, सच सर्वणा बन्धरहितत्वात् ग्रबन्धो भवति ।

#### सशरीरः संसारी ॥२५॥

चतुर्दशगुणस्थानं यावत्।

#### सुखदुःखानुभवसाधनं शरीरम्।।२६॥

औदारिकादितत्तद्वर्गणाजन्यत्वेन प्रतिक्षणं शीर्यंत इति शरीरम्।

### औदारिकवैकियाहारकतैजसकार्मणानि ॥२०॥

तत्र स्थूलपुद्गलनिष्पन्नम्, रसादिधातुमयम्—औदारिकम्, मनुष्यतिर-स्चाम् । विविध रूपकरणसमर्थम् — वैकियम्, नारकदेवानाम्, वैकियलिब्ध-मतां नरितरङ्चां वायुकायिकानाञ्च । आहारकलब्धिनिष्पन्नम् — आहारकम्, चतुर्दशपूर्वधराणाम् । तेजोलिब्धनिमित्तं दीष्तिपाचनिमित्तञ्च तैजसम् । कर्मणां समूहस्तद्विकारो वा कार्मणम्, एते च सर्वसंसारिणाम् । षन्धके समय तीसरे गृणस्थानको छोड़कर सात्तवें गुणस्थान तक आठ कर्मोंका बन्ध होता है तथा दसवें गुणस्थानमें आयुष्य झौरे मोहकर्मको छोड़कर शेष छः कर्मोंका बंध होता है।

#### २४-अयोगीके कर्मबन्ध नहीं होता है।

शैलेशी अवस्था—चौदहवें गुणस्थानमें जब मन, वचन और काय योगका निरोध हो जाता है, तब उसे अयोगी कहते हैं।

#### २६-शरीरवाले जीवों को संसारी कहते हैं।

संसारी चौदहवें गुणस्थान तक होता है।

# २६—जिसके द्वारा पौद्गिलिक सुख-दुः खका अनुभव किथा जाता है, उसे शरीर कहते हैं।

भौदारिक आदि वर्गणाओंसे उत्पन्न होनेके कारण जो प्रतिक्षण शीर्ण होता है (सड़ता है), उसका नाम शरीर है—यह शरीरका शाब्दिक स्रथं है।

# २७-शरीर पांच प्रकारके होते हैं-औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण।

स्थूल पुद्गलोंसे निष्पन्न एवं रस आदि धातुमय शरीरको भौदारिक कहते हैं — यह मनुष्य भौर तिर्यव्योंके होता है। जो भांति-भांतिके रूप करनेमें समर्थ हो, उसे वैक्रिय कहते हैं, यह नारक, देव, वैक्रियलब्धिवाले मनुष्य भौर तिर्यव्य तथा वायु-

१—जिसके द्वारा मन-इच्छित विकिया की जा सके यानी इच्छानुकूरु शरीर, उसकी म्राकृतियां या अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, उस आत्मशिक्तका माम वैकियलंब्धि है।

#### उत्तरोत्तरं सूक्ष्माणि पुद्गलपरिमाणतश्चासंख्येयगुणानि ॥२८॥

# तैजसकार्मणे त्वनन्तगुणे।।२६।।

#### एते चान्तरालगतावपि ॥३०॥

द्विविधा च सा—ऋजुविग्रहा च । तत्रैकसामयिकी ऋजुः, चतुःसमय-पर्यन्ता च विग्रहा । तत्रापि द्विसामयिकमनाहारकत्वम् । ग्रनाहारकाव-स्थायां च कार्मणयोग एव । कायके होता है। आहारक लिब्धसे निष्पन्न शरीरको आहारक कहते हैं। यह चतुर्दश-पूर्वधर मुनिके होता है। जिससे तेजो लिब्ध मिले और दीष्ति एवं पाचन हो उसे तेजस शरीर कहते हैं। कर्मसमूहसे निष्पन्न ग्रथवा कर्मविकारको कार्मण शरीर कहते हैं। ये दोनों सब संसारी जीवोंके होते हैं।

- २८—पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश (स्कन्ध) परिमाणसे असंख्य गुण होते हैं।
- २६ तेजस और कार्मण प्रदेश परिमाणसे अनन्त गुण होते हैं।
- ३०—तैजस और कार्मण दोनों अन्तराल (दूसरे जन्ममें जानेके समय बीचकी गति) में भी होते हैं।

अन्तराल गित दो प्रकारको होती है – ऋ जु और विग्रह। जिस गितमें एक समय लगे, उसे ऋ जु और जिसमें दो, तीन एवं चार समय लगे, उसे विग्रहगित कहते हैं। विग्रहगितमें दो समय तक अनाहारक अवस्था रहती है और ग्रनाहारक अवस्थामें सिर्फ एक कार्मणयोग ही रहता है।

१—जिसके द्वारा चतुर्दशपूर्वधर मुनि एक हाथके पुतलेका निर्माण करते हैं, उसे केवलीके पास भेजकर अपने प्रश्नोंका उत्तर मंगवाते हैं, उस आत्मशक्तिका नाम आहारकलब्धि है।

२—जैन साहित्यमें मुख्य बारह अंग हैं। उनमें दृष्टिवाद बारहवां अंग है। वह सबसे अधिक विशाल है। चवदह पूर्वकी विशाल ज्ञानराशि उसीके अन्तर्गत है।

३--- जिसके द्वारा उपघात या धनुग्रह किया जा सके उस शक्तिका नाम तेजोलब्धि है।

#### भौपपातिकचरमशरीरोत्तमपुरुषाऽसंख्येयवर्षायुषोनिरुपक्रमायुषः ॥३१॥

उपक्रमोपवर्तनमल्पीकरणिनत्यर्थः । निविडबन्धनिमित्तत्वात् तद्रहिता-युषो निरुपक्रमायुषः । तत्रौपपातिकाः—नारकदेवाः । चरमशरीरास्तद्-भवमुक्तिगामितः । उत्तमपुरुषाश्चक्रवत्यदियः । असंख्यवर्षायुषो—यौगलिका नरास्तियंञ्चश्च ।

#### शेषाः सोपक्रमायुषोऽपि ॥३२॥

# अध्यवसाननिमित्ताहारवेदनापराघातस्पर्शो-च्छ्वासनिःश्वासादपक्रमकारणानि ॥३३॥

अध्यवसानम् — रागस्ने हभयात्मको ऽध्यवसायः । निमित्तम् — दण्ड-शस्त्रादि । ग्राहारः — न्यूनो ऽधिको वा । वेदना नयन। दिपी डा । पराघातः — गर्त्तपातादिः । स्पर्शः भुजङ्गादीनाम् । उच्छ्वासिनः स्वासी — व्याधि रूपेण निरुद्धौ ।

#### वेदनादिभिरेकीभावेनात्मप्रदेशानां तत इतः प्रक्षेपणं समुद्घातः ।।३४॥

१—सम् इति एकीभावेन, उत् प्राबल्येन, घात इति हन्तेर्गत्यर्थकत्वात् आत्मप्रदेशानां बहिनिस्सरणम्, हिंसार्थकत्वाच्च कर्मपुद्गलानां निर्जरणं समुद्घातः।

# ३१—औपपातिक, चरमशरीरी, उत्तम पुरुष और असंख्य वर्षकी आयुवाले निरुपकमायु होते हैं।

उपक्रमका अर्थ है — अपवर्तन या ग्रल्पीकरण । जिनकी आयु गाढ बंधनसे बंधी हुई होनेके कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हें निरुपक्रमायु कहते हैं। नारक और देव औपपतिक होते हैं। उसी भवमें मोक्ष जानेवालेको चरमशरीरी कहते हैं। चक्रवर्ती ग्रादि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यौगलिक मनुष्य एवं यौगलिक तिर्यंञ्च असंख्य वर्षंजीवी होते हैं।

- ३२-शेष सब जीवोंका आयुष्य सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों प्रकारका होता है।
- ३३ उपक्रमके सात कारण होते हैं अध्यवसान, निमित्त, आहार, वेदना, पराघात, स्पर्श और उच्छवास-निःश्वास ।

राग-स्नेह-भयात्मक विचारोंको ग्रध्यवसान कहते हैं। दण्ड, शस्त्र आदिके प्रहारको निमित्त कहते हैं। आहारसे ग्रथं है— अति कम भोजन करना या अधिक मात्रामें करना। वेदनाका ग्रथं है—नयन आदिकी पोड़ा। पराघातका अर्थ है—गड्ढे आदिमें गिरना। स्पर्श—सांप ग्रादिसे इसा जाना। उच्छ्वास-नि:स्वासका हक जाना।

३४-वेदना आदिमें घुल-मिल ( सम्मय ) होकर आत्मप्रदेशों के इधर-उधर प्रक्षेप करनेको समुद्घातं कहते हैं।

१---समुद्घात शब्द सम्, उद् और घात, इन तीन शब्दोंके योगसे बना है। सम्का अर्थ है एकीभाव, उद्का अर्थ है प्रबलता और घातके

# वेदनाकषायमारणान्तिकवैक्रियाहारकतैजसकेवलानि ॥३४॥

असद्वेद्यकमिश्रयः—वेदना । कषायमोहकमिश्रयः —कषायः । अन्तमृंहूर्त्तंशेषायुः कमिश्रयः —मारणान्तिकः । वैिक्रयाहारकर्तं जसनामकमिश्रयाः —
वैिक्रयाहारकर्तं जसाः । ग्रायुवं जिऽघातिकमिश्रयम् —केवलम् । सर्वेष्विप
समुद्घातेषु आत्मप्रदेशाः शरीराद् बहिनिस्सरिन्त, तत्तत्कमेपुद्गलानां विशेषपरिशाटश्च भवति । केवलसमुद्धाते चात्मा सर्वलोकव्यापी भवति, स चाष्टसामयिकः । तत्र च केवली प्राक्तने समयचतुष्टये आत्मप्रदेशान् बहिनिस्सायं
क्रमेण दण्डकपाटमन्थानान्तरावमाहं कृत्वा समग्रमि लोकाकाशं पूरयित ।
अग्रेतने च समयचतुष्टये क्रमेण तान् संहरन् देहिस्थतो भवति । अष्टसमयेषु
प्रथमेऽष्टमे च औदारिकयोगः, द्वितीय षष्ठे सप्तमे च औदारिकिमिश्रः, तृतीये
चतुर्थे पञ्चमे च कार्मणम् ।

# ३४ — समुद्घात सात प्रकारके होते हैं — वेदना, कषाय, मारणा-न्तिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और केवली।

वेदना समुद्घात असातवेदनीय कर्मके आश्रित होता है। कपाय समुद्घात कपाय मोहकर्मके ग्राश्रित होता है। मारणा- न्तिक समुद्घात प्रविश्ट अन्तर्मृहूर्त्त आयुष्य कर्मके आश्रित होता है। वैक्रिय, आहारक और तैजस समुद्घात क्रमशः वैक्रिय, आहारक और तैजस नामकर्मके आश्रित होते हैं। केवलिसमुद्घात ग्रायुष्यके सिवाय शेष तीन अघाति कर्मके आश्रित होता है। सब समुद्घातों ग्रात्मप्रदेश शरीरसे बाहर निकलते हैं और उनसे सम्बन्धित कर्मपुद्गलोंका विशेष रूपसे परिशाटन होता है। केवलि-समुद्घातके समय ग्रात्मा समूचे लोकमें व्याप्त होती है। उसका कालमान आठ समयका है। केवलि-समुद्घात के समय

दो म्रथं होते हैं — हिंसा करना एवं जाना। सामूहिक रूपसे बल-पूर्वक म्रात्मप्रदेशों को शरीरसे बाहर निकालना या उनका इतस्ततः विक्षेपण करना अथवा कर्म-पुद्गलों का निर्जरण करना, समृद्घात का शाब्दिक अर्थ है।

१—समुद्घातके पहिले क्षणमें केवलीके आत्म-प्रदेश लोकके अन्त तक ऊर्ध्व और अधो दिशाकी तरफ फैल जाते हैं; उनका विष्कंभ (चौड़ाई) शरीरप्रमाण होता है, इसलिए उनका आकार दण्ड जैसा बन जाता है। दूसरे समयमें वे ही प्रदेश चौड़े होकर लोकके अन्त तक जाकर कपाटाकार बन जाते हैं। तीसरे समयमें वे प्रदेश वात वलयके सिवाय समूचे लोकमें फैल जाते हैं, इसे मन्थान कहते हैं। चौथे समयमें वे प्रदेश पूर्ण लोकमें फैल जाते हैं। इस अवस्थामें आत्मा लोकव्यापी बन जाती है। केविल-समुद्धात वेदनीय और आयु कर्मकी स्थितिको समान करने के लिए होता है।

१५४

इतिश्री तुल्लसोगणिसंकल्लितायां श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकायां गुणस्थानस्व-रूपनिर्णयो नामाऽष्टमः प्रकाशः। केवली समस्त आत्मप्रदेशोंको फैलाता हुआ चार समयमें कमशः दण्ड, कपाट, मन्थान और अन्तरावगाह (कोणोंको स्पर्श कर) कर समग्र लोकाकाशको उनसे पूर्ण कर देता है और अगले चार समयों में कमशः उन आत्मप्रदेशोंको समेटता हुआ पूर्वबत् देहस्थित हो जाता है। इन आठ समयों में पहले और आठवें समयमें औदारिक योग; दूसरे, छठे और सातवें समयमें औदारिकमिश्रयोग तथा तीसरे, चौथे और पांचवें समयमें कामंण योग होता है।

इतिश्री तुल्ल्सोगणिविरचित श्रीजैनसिद्धान्तदीपिकाका गुणस्थानस्वरूप-निरूपण नामक आठवां प्रकाश समाप्त।

#### नवमः प्रकाशः

यथार्थनिर्णायज्ञानं प्रमाणम् ॥१॥ संशयादिराहित्येन यथार्थं निर्णयते इत्येवंशीलं ज्ञानं प्रमाणम् । प्रत्यक्षं परोक्षं च ॥२॥

स्पष्टं प्रत्यक्षम् ॥३॥

पारमार्थिकं सांव्यवहारिकञ्च ॥४॥ आत्ममात्रापेक्षत्वेन केवल्ज्ञानं पारमार्थिकम् ॥४॥

विकलञ्चावधिमनःपर्यायाविष ॥६॥ इन्द्रियमनोऽपेक्षमवग्रहादिरूपं सांव्यवहारिकम्'॥७॥

#### नवम प्रकाश

- १—यथार्थनिर्णाय ज्ञानको प्रमाण कहते हैं (संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित)
- २-- प्रमाण दो प्रकारके होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष।
- ३ स्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको प्रत्यक्ष' कहते हैं।
- ४-- प्रत्यक्षके दो भेद हैं-- पारमार्थिक और सांव्यवहारिक।
- ६—केवल-ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष है क्योंकि वह इन्द्रिय आदि साधनोंकी सहायताके बिना सिर्फ आत्मासे होता है।
- ६-अवधि और मन:पर्याय विकलं पारमार्थिक प्रत्यक्ष होते हैं।
- इन्द्रिय और मनकी सहायतासे निर्णय करनेवाले अवग्रह'
   आदि ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

१-इससे पदार्थका स्पष्ट प्रतिभास होता है।

२—अविधि और मनः पर्यायमें पारमाधिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण घटित होता है फिर भी सब पर्यायोंको नहीं जान सकते इसलिए उन्हें विकल यानी अपूर्ण पारमाधिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

३--- श्रवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानोंकी ग्रपेक्षा कुछ स्पष्ट होनेसे लोक व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता है।

# अस्पष्टं परोक्षम् ॥८॥

# मतिश्रुते ॥६॥

#### स्मृतिप्रत्यभिज्ञातकांनुमानागमाश्च ।।१०।।

संस्कारोदुबोधजास्तदित्याकारा स्मृति: ॥११॥

यथा स जलाशयः।

#### स एवायमित्यादिसंकलनात्मकं ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा ॥१२॥

# व्याप्तिज्ञानं तर्कः ॥१३॥

साध्यसाधनयोनित्यसम्बन्धः व्याप्तिः। यथा—यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र बह्निः।

#### साधनात् साध्यज्ञानमनुमानम् ॥१४॥

साधियतुं योग्पं साध्यम् । निश्चितसाध्याऽविनाभाविसाधनम् । यथा— पर्वतोऽयं विद्वमान् धूमात् ।

आप्तवचनाद्रथेज्ञानमागमः ॥१५॥

यथावस्थितवस्तुविद् तथोपदेशकश्च म्राप्तः।

- ८--अस्पष्टतया निर्णय करनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहते हैं।
- ६-परोक्ष दो प्रकारका होता है-मित और श्रुत।
- १०—अथवा परोक्षके पांच भेद हैं—स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनु-मान और आगम।
- ११ संस्कारके जागरणसे 'बह' इस प्रकारका जो ज्ञान होता है— अनुभूत विषयका स्मरण होता है, उसे स्मृति कहते हैं।

'वह जलाशय,' यह पूर्ण अनुभव किये हुए जलाशयकी याद है।

- १२—'यह वही है' इत्यादि रूपमें होनेवाले संवलनात्मव— जोड्रूप ज्ञानको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं।
- १३-व्याप्ति-ज्ञानको तर्क कहते हैं।

साध्य और साधनके नित्य सम्बन्धको व्याप्ति कहते हैं, जैसे— जहां-जहां धुआं (साधन) होता है, वहां-वहां ग्रग्नि (साध्य) होती है। जिस ज्ञानसे इस सम्बन्धका निश्चय होता है, उसे तर्क कहते हैं।

- १४-साधनसे साध्यका ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते हैं।
  - जो साधनेके योग्य होता है, उसे साध्य कहते हैं. साध्यके बिना जो निश्चित रूपसे न हो सके, उसे साधन कहते हैं। जैसे — यह पर्वत अग्निमान् है क्योंकि यहां धुआं है।
- १४ आप्त वचनसे जो अर्थ-ज्ञान होता है, उसे आगम कहते हैं।
  यथार्थ तत्त्वोंको जाननेवाला भीर उनका यथार्थ उपदेश करनेवाला आप्त होता है।

#### प्रश्नवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन स्याहाञ्छिता विधिनिषेधकल्पना सप्तभङ्गी ॥१६॥

यथा स्यादस्त्येव घटः । स्यान्नास्त्येव घटः । स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव घटः । स्यादवक्तव्यमेव घटः । स्यादस्त्येव, स्यादवक्तव्यमेव घटः । स्यान्नास्त्येव, स्यादवक्तव्यमेव घटः । स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव, स्यादवक्तव्यमेव घटः ।

अनिराकृतेतरांशो वस्त्वंशब्राही ज्ञातुरिभप्रायो नयः ॥१७॥ वस्त्वंशब्राहित्वात् नासौ प्रमाणं नचाप्रमाणं किन्तु प्रमाणांश उच्यते ।

नैगमसंप्रहन्यवहारमृजुसुत्रशब्दसमभिरूढैवं भूताः॥१८॥

संकल्पप्राही नैगमः ॥१६॥

निगमः देशः संकल्प उपचारो वा तत्र भवो नैगमः ।

#### सामान्यप्राही संप्रहः॥२०॥

ं तत्र सत्तामात्रग्राही परः । यथा—विश्वमेकं सतोऽविशेषात् । द्रव्यत्वाद्य-वान्तरसामान्यग्राही अपरः । यथा धर्मादीनां पड्द्रव्याणामैक्यं द्रव्यत्वा-विशेषात् । १६ - प्रश्नकत्तांके अनुरोधसे एक वस्तुमें अविरोध रूपसे 'स्यात' शब्द युक्त जो विधि-निषेधकी कल्पनाकी जाती है, उसे सप्त-भंगी कहते हैं।

जैसे कथि जिन्त घट है। कथि जिन्त घट नहीं है। कथि जिन्त घट है और कथि जिन्त घट नहीं है। कथि जिन्त घट ग्रवन्त व्य है। घट कथि जिन्त है और कथि जिन्त अवक्त व्य है। घट कथि जिन्त नहीं है ग्रीर कथि जिन्त ग्रवन्त व्य है। घट कथि जिन्त है, कथि जिन्त है ग्रीर कथि जिन्त अवन्त व्य है। घट कथि जिन्त है, कथि जिन्त नहीं है ग्रीर कथि जिन्त अवन्त व्य है।

१७ - वस्तुके किसी एक अंशको जानने वाले और अन्य अंशोका खण्डन न करनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते हैं।

नय वस्तुके अंशको ग्रहण करता है, इसलिए वह न तो प्रमाण होता है और न ग्रप्रमाण किन्तु प्रमाणका अंश होता है।

- १८—नय सात हैं नैगम, संब्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, सम-भिरूढ और एवंभूत।
- १६-इताताके संकल्पमाही अभिमायको नैगम नय कहते हैं।

निगम शब्दका अर्थ है— देश, संकल्प भीर उपचार। इनमें होनेवाले अभिप्रायको नैगम कहते हैं।

२० - सामान्यमात्रको प्रहण करनेवाछे विचारको संप्रह नय कहते हैं।

संग्रह नयके दो भेद होते हैं—पर और भपर। सत्तामात्रको ग्रहण करनेवाले विचारको पर संग्रह कहते हैं, जैसे—विश्व एक है क्योंकि सत्ता सबमें एक रूपसे विद्यमान है। हब्यत्व भादि अवा-

#### संगृहीतार्थानां यथाविधिविभेदको व्यवहारः।।२१।।

यथा---यत्सत्, तत् द्रव्यं पर्यायो वा।

#### वर्तमानपर्यायमाही ऋजुसूत्रः।।२२।।

यथा---सुखमयोऽयं समयः।

### कालादिभेदेनार्थकुच्छब्दः ॥ २३॥

यथा—बभूव, भवति, भविष्यति, सुमेरुरिति भिन्नकालाः शब्दा, भिन्नार्थस्य बोधकाः ।

# पर्यायरर्थभेदकृत समभिरुढ़ः॥ २४॥

यया-इन्दनात्-इन्द्रः, शकनात्-शकः।

क्रियापरिणतमर्थं तच्छब्दवाच्यं स्त्रीकुवन्नेवन्भूतः ॥ २४ ॥ यथा—इन्दनिक्यापरिणत इन्द्रः । एष्वाद्यास्त्रयो द्रव्याधिकाः शेषारच न्तर सामान्योंको ग्रहण करनेवाले विचारको अपर संग्रह कहते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय आदि छओं द्रव्य एक द्रव्य हैं क्योंकि इन सबमें द्रव्यत्व साधारणतया विद्यमान है।

२१—संग्रह नयके द्वारा एकत्रित किये हुए अर्थका विधिपूर्वक विभाग करनेवाले विचारको व्यवहारनय कहते हैं।

व्यवहार नय सामान्यकी उपेक्षा कर प्रत्येक वस्तुका विभाग करता है। जैसे सत् दो प्रकारका होता है—द्रव्य और पर्याय।

२२ — वर्तमान पर्यायको प्रहण करनेवाछे विचारको ऋजुसूत्र नय कहते हैं।

जैसे-वर्तमानमें सुख है।

२३ — काल आदिके भेदसे अर्थ-भेद माननेवाले विचारको शब्द नय कहते हैं।

जैसे--- सुमेरु था, है और होगा। ये भिन्न-भिन्न कालवाची शब्द भिन्न-भिन्न अर्थोंके बोधक हैं।

२४-पर्यायवाची शब्दोंके द्वारा अर्थ-भेद माननेवाले विचारको समभिरूढ नय कहते हैं।

जैसे—इन्दन—दीिप्तवाला इन्द्र होता है। जो समर्थ हो, वह शक है।

२५—क्रिया परिणत अर्थको उसी शब्दके द्वारा कहनेवाले विचारको प्वंभूत नय कहते हैं। पर्यायाधिकाः।

#### निश्चयो व्यवहारश्चापि ॥ २६ ॥

तात्त्विकार्थाभिधायी निश्चयः। यथा—भ्रमरः पञ्चवर्णः। लोकप्रती-तार्थाम्नामी व्यवहारः। यथा—भ्रमरः कृष्णवर्णः।

#### द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु प्रमेयम् ॥ २७ ॥

प्रमाणविषय इति यावत्।

सामान्यविशेषसद्सन्नित्यानित्यवाच्याऽवाच्याद्यनेकान्तात्मवम् ॥ २८ ॥

तुल्या प्रतीतिः सामान्यम् ॥ २६ ॥
भिन्नः प्रतीतिर्विशेषः ॥ ३० ॥
उत्पादव्ययधौव्यात्मकं सत् ॥ ३१ ॥
तदित्रद्सत् ॥ ३२ ॥
सतोऽप्रच्युतिर्नित्यम् ॥ ३३ ॥
परिणमनमनित्यम् ॥ ३४ ॥
वाग्गोचरं वाष्यम् ॥ ३४ ॥
वाग्गीचरं वाष्यम् ॥ ३६ ॥

जैसे—इन्द्र वह होता है, जो इन्दन कियामें परिणत हो—देदी-प्यमान हो। इनमें पहले तीन नय द्रव्यार्थिक और अन्तिम चार पर्यार्थिक हैं।

२६ — अथवा नयके दो प्रकार हैं — निश्चय नय और व्यवहार नय।

तात्त्विक अर्थका कथन करनेवाले विचारको निश्चय नय कहते
हैं; जैसे — भौरा पांच वर्णवाला है। लोक प्रसिद्ध अर्थको मानने-वाले विचारको व्यवहार नय कहते हैं; जैसे — भौरा काला है।

२७-द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको प्रमेय (प्रमाणका विषय) कहते हैं।

२८—सामान्य, विशेष, सत्, असत्, नित्य, अनित्य, वाच्य, अवाच्य आदि अनेक धर्मयुक्त होनेके कारण वस्तु अनेकान्तात्मक होती है।

२६ — तुल्य (एक है) ऐसी प्रतीतिको सामान्य कहते हैं।
३० — भिन्न (पृथक्-पृथक् है), ऐसी प्रतीतिको बिशेष कहते हैं।
३१ — उत्पाद, ज्यव और धांज्यात्मक स्वरूपको सत कहते हैं।
३२ — जिसमें उत्पाद, ज्यव एवं धांज्य न हो, उसे असत् कहते हैं।
३३ — सत्की अप्रच्युति — नष्ट न होनेको नित्य कहते हैं।
३४ — परिणमनको अनित्य कहते हैं।
३५ — जो कहा जा सके, उसे अवाच्य कहते हैं।
३६ — जो न कहा जा सके, उसे अवाच्य कहते हैं।

#### अपेक्षाभेदादेकत्र संगतिः ॥ ३७॥

नहि येन रूपेण सामान्यं तेनैव रूपेण विशेषः, किन्तु प्रपेक्षाभेदेनेति सर्वत्र गम्यम्।

# फलमज्ञाननिवृत्तिरर्थप्रकाशो वा।। ३८।।

प्रमितिरित्यस्य पर्यायः।

हेयोपादेयोपेक्षा बुद्धयश्च ॥ ३६ ॥

तत्र केवलज्ञानस्य फलमुपेक्षा, शेषाणाञ्च तिस्रोऽपि । इदञ्च प्रमाणाद् भिन्नाभिन्नं प्रमाणफलत्वाऽन्यथानुपपत्तेः ।

> प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा प्रमाता ॥ ४०॥ पदार्थनां वाचकेषु भेदेनोपन्यासी निक्षेपः॥ ४१॥

जीवादिपदार्थानां वाचकेषु यथोचितभेदेनोपन्यासः-- निरूपएां निक्षेपः।

#### ३७ - अपेक्षा-भेदसे इनके विरोधका परिहार हीता है।

सामान्य, विशेष, सत्, असत्, म्रादि आपसमें विरोधीसे जान पड़ते हैं परन्तु अपेक्षाका प्रयोग करने पर इनमें कोई विरोध नहीं रहता अर्थात् वस्तु जिस रूपसे सामान्य मानी जाती है, उसी रूपसे विशेष नहीं किन्तु अपेक्षा भेदसे मानी जाती है, जैसे—जातिकी अपेक्षा वस्तु सामान्य मौर व्यक्तिकी म्रोपेक्षा विशेष होती है।

- ३८—प्रमाणसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है तथा अर्थका भान होता है, यह उसका फल (प्रमिति) है।
- ३६-ध्येय-बुद्धि, उपादेय-बुद्धि और उपेक्षा-बुद्धि यह भी प्रमाणका फल है।

केवल ज्ञानका फल उपेक्षा है और शेष प्रमाणोंका फल तीनों बुद्धियां हैं। प्रमाणका फल प्रमाणसे कथंचित् भिन्न और कथं-चित् अभिन्न होता है क्योंकि ऐसा हुए बिना प्रमाण और फलका या तो आपसमें कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता या वे दो नहीं रह पाते।

४०—प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे प्रसिद्ध आत्माको प्रमाता कहते हैं।
४१—जीवादि पदार्थोंका वाचको में यथोचित भेदसे आरोप
करनेको निक्षेप कहते हैं।

निक्षेपका अर्थ है — आरोप करना। जीवादि पदार्थ वाच्य हैं ग्रीर जीवादि शब्द वाचक। वाच्यका वाचकमें ग्रथवा वाचकका वाच्यमें जो आरोप किया जाता है, उसे निक्षेप कहते हैं यायों समिक्सये कि जो शब्द ग्रीर ग्रथंके सम्बन्धके स्थापनकी क्रिया है,

# नामस्थापनाद्रव्यभावाः ॥ ४२ ॥ तद्यंनिरपेक्षं संज्ञाकम नाम ॥ ४३ ॥

यथा--किवद् वीराभिधः-- नामजीरः।

तदर्थवियुक्तस्य तद्भिप्रायेण प्रतिष्ठापनं स्थापना ॥ ४४ ॥

भूतभाविभावस्य कारणमनुपयोगो वा द्रव्यम् ॥ ४६ ॥ यथा — भूतो भावी वीरत्वानुपयुक्तो वः वीरः — द्रव्यवीरः ।

विवक्षितक्रियापरिणतो भावः ॥ ४६ ॥ थथा—वीरत्वपरिणतः—भावकीरः । वह निक्षेप है।

- ४२--- निक्षेपके चार भेद हैं -- नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।
- ४३ मूल शब्दके अर्थकी अपेक्षा न रखनेवाले संज्ञाकरणको नाम-निक्षेप कहते हैं।

जैसे—िकसी पुरुषका नाम वीर है। वह वीर भगवान्का नाम-निक्षेप है—नाम वीर है।

४४—मूल अर्थसे रहित वस्तुको उसोके अभिप्रायसे स्थापित करना स्थापना-निक्षेप है।

जैसे-वीर भगवान्की प्रतिमा-स्थापना वीर है।

४६-भूत श्रीर भावी अवस्थाके कारण अथवा उपयोग शून्यको द्रव्य-निक्षेप कहते हैं।

जैसे — कोई वीर हुन्नाया होगा, वह द्रव्यवीर कहा जाता है भ्रथवा जो वीर शब्दका अर्थ जानता है किन्तु उस पर जब ध्यान नहीं होता है तब वह द्रव्यवीर कहा जाता है।

४६ — विवक्षित अर्थकी क्रियामें परिणत और उपयुक्तको भावनिक्षेप कहते हैं।

जैसे—जो वीरत्वकी क्रियायुक्त होता है, वह भाववीर है अथवा वीर शब्दका ग्रर्थ जाननेवाला उसमें उपयुक्त हो, बह भाववीर है।

# भत्रस्तुतार्थाऽपाकरणात्प्रस्तुत व्याकरणाच निक्षेपः फलवान ॥ ४७ ॥

इतिश्रोतुलसीगणिसंकलितायां श्री जैन-सिद्धान्तदीपिकायां प्रमाण-नय-प्रमेय-प्रमातृ-निक्षेपस्वरूपनिर्णयो नाम नवमः प्रकाशः।

> प्रकाशैर्नविभः स्पष्टैः, मिथ्याध्वान्तप्रणाशिभिः । तत्त्वज्योतिर्भयी जीयाज्जेनसिद्धान्तदीपिका ॥ १ ॥

४७ — अप्रस्तुत अर्थको दूर कर प्रस्तुत अर्थको प्रगट करना यह निक्षेपका फल है।

इति श्रीतुरुसीगणिविरचित जैनसिद्धान्तदीपिकाका प्रमाण-नय-प्रमेय-प्रमा**र-**निक्षेप-स्वरूपनिर्णय नामक नौवां प्रकाश समाप्त ।

# अथ प्रशस्तिश्लोकाः

व्यपाकुर्वन्तुर्वीप्रथिततरमिथ्यामतत्त्रं,

वितन्वानः शैत्यं कलिकलुषसंतप्तहृद्ये । चिदासारैः सिश्वन् भविजनमनोभूतलम्लं,

सतां शानित पुष्यात सपिद जिनतत्त्वाम्बुद्वरः ॥१॥
न विद्युद् यश्विहं न च तत इतोऽभ्रे भ्रमितं यो,
न सौवं सौभाग्यं प्रकटियतुमुच्चैः स्वनित च ।
पराद् याञ्चावृत्त्या मिलनयित नाङ्गं कचिद्पि,
सतां शानित पुष्यात् सपिद जिनतत्त्वाम्बुद्वरः ॥२॥
न वर्षतीवेव प्रतिपलमहो वर्षणपरः,
खरांशुं ह्याच्छाद्योद्गमयित ततो ज्ञानतरिणम् ।
जवासाभान् जन्तूनिप सृजति प्रोत्फुह्जवद्नान,
सतां शानित पुष्यात् सपिद जिनतत्त्वाम्बुद्वरः ॥३॥

जैनं मतं ह्युपकृतं सुतरां यकेन, स्वाचारशीलननिरूपणकौरालेन। तेरापथाद्यपुरुषः प्रथितः पृथिन्यां,संसमयेते प्रतिपलं किल भिक्षुराजः ॥४॥

सप्ताचार्या भारमहाद्यो ये, शश्यद् ध्येया ध्येयबुद्धचा स्वसिद्धचौ । तत्राप्यासन्नोपकारी ममेति, भूयो भूयो मृलसूनुं स्मरामि ॥६॥ विलोक्यमानः सकुपैः समस्तैः, प्राग्वर्तितेरापथपृष्ट्यपादैः। प्रतीक्ष्य भिश्लोनवमासनस्थो, रामोत्तरोऽहं तुलसी प्रणेता ॥६॥ आहेन्त्यतस्याङ्गणदोपिकायाः, श्रीजैनसिद्धान्तसुदीपिकायाः। जिज्ञासुभावं भजतां नितान्तं, हिताय संक्षिप्तकृतिभेदीया॥७॥

अङ्ग्रिगगनघनवर्त्म, दृष्टियुतेऽब्दे सुमाघवे मासे। सम्पूर्णाऽसितपक्षे, चूल्पुर्या त्रयोदशीदिवसे॥८॥ यावन्मेर्ह्यरामध्ये, व्योम्न चन्द्रदिवाकरौ। तावरोरापथाम्नाये, जैनसिद्धान्तदीपिका॥६॥

# परिशिष्टः १:

# (क) तुलनात्मक टिप्पण

#### १--४ गमनप्रवृतानां ....।

गइपरिणयाण धम्मो, पुग्गरु जीवाण गमण-सहयारी । तोयं जह मच्छाणं ग्रच्छंताणेव सो णेई ।

द्रव्यसंग्रह गाथा १५

#### १-- ५ स्थान प्रवृत्तां .....।

ठाणजुदाण ग्रधम्मो, पुग्गल जीवाण ठाण-सहयारी । छाया जह पहियाणं गच्छंतारोव सो धरई।।

द्रव्यसंग्रह् गाथा १८

#### १-८ ....लोकः।

धम्माधम्मा कालो, पुग्गल जीवाय संति जावदिये । आयासे सो लोगो, तत्तो परदो ग्रलोगुत्तो ॥

द्रव्यसंग्रह गाथा २०

# १-३० जीव ....समावेशो न दुर्घटः।

अवकाशे पदार्थानां, सर्वेषां हेतुतां दधत्। शर्कराणां दुग्धमिव, वह्नेलींहादिगोलवत्।। परमाण्वादिना द्रव्ये-णैकेनापि प्रपूर्पते। स्वप्रदेशस्तथा द्वाभ्या-मपि ताभ्यां तथा त्रिभिः।। अपि द्रव्यक्षतं माया-त्तत्रैवैकप्रदेशके ।

मायात्कोटिकातं माया-द्रिप कोटि सहस्रकम् ।।

अवगाहस्वभावत्वात्, अंतरिक्षस्य तत्समम् ।

चित्रत्वाच्च पुद्गलानां, परिणामस्य युक्तिमत् ।।

दीप्तदीपप्रकाक्षेन, यथायंवरकोदरम् ।

एकेनापि पूर्यते तत्, क्षतमप्यत्र मातिच ।।

विश्वत्योषधसामथ्यात्, पारदस्यैककषंके ।

सुवर्णस्य कर्षशतं, तौल्ये कर्षाधकं न तत् ।।

पुनरौषधसामथ्या-त्तद्वयं जायते पृथक् ।

सुवर्णस्य कर्षशतं, पारदस्यैककषंके ।।

लोकप्रकाश

# २ -- ३ ''' खपयोगः ।

चित्तं चेतो योगो-ऽध्यवसानं चेतनापरिणामः। भावो मन इति चैते, ह्युपयोगार्था जगति शब्दाः।।

# २--२० मति''''अज्ञानम्।

सम्यग्दृष्टेर्ज्ञानं, सम्यग्ज्ञानिमिति नियमतः सिद्धम् । आद्यत्रयमज्ञान-मिष भवति मिथ्यात्वसंयुक्तम् ।।

प्रशमरतिप्रकरण २२७,

# २—३० अनिन्द्रयं .....

यथा चक्षुरादीनि प्रतिनियतदेशावस्थानानि न तथा मन इत्यनीन्द्रियं तत्।

तस्वार्थराजवातिक पु० ९०

श्रनिन्द्रियं मनोऽभिधीयते रूपग्रहणादावस्वतन्त्रत्वादसम्पूर्ण-त्वादनृदराकन्यावत् इन्द्रियकार्याकरणाद् वाऽप्यपुत्रव्यपदेशवत् । तत्त्वार्थं बृहद् वृत्ति ।

#### ३—५ वनस्पतिषु ....।

से कि तं रुक्खा पण्णत्ता ? गोयमा ! तिविहा रुक्खा पण्णत्ता । तं जहा—संखेजजजीविया, असंखेजजजीविया, अणंत जीविया । से कि तं अणंत जीविया ? अणंत जीविया असोग विहा पण्णत्ता । सं जहा—आलुए, मूलए, सिगवेरे । .....

से किं तं संखेरजीविया ? गोयमा ! संखेरजीविया भ्रणेग विहापण्णत्ता।

ताले तमाले तक्किल, तेतिल सालेय सालकत्लाणे। सरले जायइ के अइ, कंदिल तह चम्मरुक्खेय।।१॥ भूयरुक्खे हिंगरुक्खे, लवंग रुक्खेय होइ बोडव्वे। पूयफली खज्जूरी, बोडव्वा मालिएरीय।।२॥

जे यावण्णे तहप्य गारेति-ये चाप्यन्ये तथा प्रकारा घृक्षविशेषास्तै-संख्यातजीविका इति प्रक्रमः।

भगवती श० ८ उ० ३

#### ४--१४'''धर्माविनाभाषि ।

तथाह्य वरमांगस्य, ध्यानमभ्यस्तः सदा। निर्जरा संवरश्च स्यात्, सकलाशुभकर्मणाम्।। आस्रवन्ति च पुण्यानि, प्रचुराणि प्रतिक्षणम्। सैर्महद्भिभवत्येष, त्रिदशः कल्पवासिषु।।

तत्त्वानुशासम २२५-२२६

४-२८ शुभयोग ....।

योग : शुद्ध : पुण्या-स्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यास: ।

प्रशमरति प्रकरण २२०

#### ४--१४ मिथ्यात्विनांच · · · · · ।

ये चरकपित्राजकादिमिथ्यादृष्टयोऽस्माकं कर्मक्षयो भवत्विति धिया तपश्चरणाद्यज्ञानकष्टं कुर्वन्ति तेषां तत्त्वार्थभाष्यवृत्तिसमय-सारसूत्रवृत्तियोगशारत्रवृत्यादि ग्रन्थानुसारेण सकामनिर्जरा भवतीति संभाव्यते, यतो योगशास्त्रचतुर्थप्रकाशवृत्तौ सकाम निर्जराया हेतुर्बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधं तपः प्रोक्तम्, तत्र षट्-प्रकारं वाह्यं तपो, बाह्यत्वं च बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वात्-कुर्तीर्थिकंश्वृहस्थैश्च कार्यत्वाच्चेति, तथा—लोकप्रतीतत्वात्कुर्तीर्थिकंश्व स्वाभिप्रायेणामेव्यत्वाद् बाह्यत्वमिति । त्रिशत्तमोत्तराध्ययनचतुर्दशसहस्रीवृत्तौ एतदनृसारेण षड्विधबाह्यतपसः कुर्तीर्थिकासेव्य-त्वनुत्वं परं सम्यक्दृष्टिसकामनिर्ज्रापेक्षया तेषां स्तोका भवति, यदुक्तं भगवत्यष्टमशतकदशमोद्देशके (देशाराहएति) बाल तपस्वी स्तोकमंशं मोक्षमार्गस्याराध्यतीत्यर्थः, सम्यग्बोधरहितत्वात्क्रया-परत्वाच्चेति, तया च मोक्षप्राप्तिनंभवित स्तोककम्मौशनिर्ज्रणात्, भवत्यि च भावविशेषाद्धन्कल्चीर्यादिवत्, यदुक्तम् ।

म्रासंवरो अ सेयंवरो अ, बृद्धोय अहवअन्नो वा। समभावभावि अप्पा, लहेइ मुक्खंन संदेहो।।

<sup>&#</sup>x27;''ग्रगुकंप काम निज्जर-बाल तवेदाणविणयविब्भंगे । संजोगविष्पञ्जोगे, वससूगाव इड्ढि सनकारे ।।

इत्यत्राकामनिज्जंराबास्रतपसोर्भेदद्वयभणनं व्यथंमेव, एकेनाकाम-निज्जरास्रक्षणेन चरिताथंत्वात्।

सेन प्रश्नोत्तर ४ उल्ला॰

#### ६--२८ एकाम ··· ·· ध्यानम्।

भ्रंतोमुहृत्तमित्तं, चित्तावत्थाण मेगवत्थुम्मि । छउमत्थाणं भाणं, जोगनिरोहो जिणाणं तु ।।

स्थानांग वृत्ति स्था० ४ उ० १ सू० २४७

#### ५-४२ मुक्त्य''''' लोकान्तात्।

अणुपुब्वेगां अट्ठकम्मपगडीम्रो खवेत्ता गगणतलमुब्दइता उद्पि लोयगगपतिट्ठाणा भवंति ।

ज्ञाता भ०६ सू० ६२

#### ६--२ ""द्या।

सा रक्खमाणे—जीवनिकायान् रक्षन् स्वतः परतश्च सदुपदेशदानतो मरकादिपाताद्वेति ।

आचारांग ५-५-१६१

श्रुण्वन्ति येनैव हितोपदेशं, भ धर्मलेशं ममसा स्पृशन्ति । रुजः कथंकारमथापनेया—स्तेषामुपायस्त्वयमेक एव ।। परदुः सप्रतीकारमेवं ध्यायन्ति ये हृदि । लभन्ते निर्विकारं ते, सुस्तमायित सुन्दरम् ।।

शान्तसुधारस १५-६-७

### ६-६ बलप्रयोग ।।।।।

अहंन्तोऽपि प्राज्यशक्तिस्पृशः कि, धर्मोद्योगं कारयेयुः प्रसद्धाः। दद्युः शुद्धं किन्तु धर्मोपदेशं, यत् कुर्वाणा दुस्तरं निस्तरंति ॥

शान्तसुधारस १६-४

६—१२ रागः ःः।

रागः सांसारिकः स्नेहोऽनुग्रहलक्षणः।

षड्दर्शनवृत्ति

#### ७-२४ संवरो निर्जरा च।

धर्मस्य कर्मानुपादाननिर्जरणलक्षणस्य साधनानि हेतवोऽहिसा-दीनि, तानि लक्षणं स्यभावो यस्य स तथेति ।

हारिभद्रीय अध्टक १३

#### ७---२६ शान्ति मुक्ति ....।

पाशुपतैस्तु धर्मशब्देनोक्तानि । यतस्ते दशधर्मानाहुः । तद्यथा—
अहिंसा सत्यवन-मस्तैन्यं चाप्य कृत्पना ।
ब्रह्मचर्यं तथाऽकोधो, ह्यार्जवं शौचमेव च ।।
संतोषो गुरुशुश्रूषा, इत्येते दश कीर्तिताः ॥
वौद्धैः पुनरेताः कृशलधर्मा उक्ताः यदाहुस्ते—
दश कृशलानि । तद्यथा—
हिंसास्तैन्योऽन्यथाकामं, पैशृन्यं परुषानृतम् ।
संभिन्नाऽलापं व्यापाद मभिष्यां दृग्विपर्ययम् ॥
पापं कर्मेति दश्धा, कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ॥
(अत्र च ग्रन्यथाकामं पारदार्यम्, सभिन्नाऽलापोऽसंबद्धभाषणं,
व्यापादः परपीडाचिन्तनम् ।
अभिष्ट्या धनादिष्वसंतोषः, परिग्रह इति तात्पर्यम् । दृग्विपर्ययो

मिथ्याभिनिवेश एतद्विपर्ययाश्च दशकुशलघर्मा भवन्तीति ) वैदिकैस्तु ब्रह्मशब्देनैतान्यभिहितानि ।

हारिभद्रीय म्रष्टक १३

#### ८—३ ""मध्यादृष्टिः।

यया धर्ममधर्मंच, कार्यं चाकार्यमेव च ।
श्रयथावत्त्रजानाति, बुद्धिः सा पार्थं ! राजसी ।।
अधर्मं धर्ममिति या, मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च, बुद्धिः सा पार्थं ! तामसी ।।

गोता अ० १८-३६। ३२

# ८—५ .....सम्यक्ट्राष्टः।

प्रवृत्ति च निवृत्ति च, कार्याकार्ये भयाभये। बन्धमोक्षं च या त्रेत्ति, बुद्धिः सा पार्थं ! सात्विकी।। गीता ग्र० १८-३०

#### ८-१० देशाराधक ....।

तत्थणं जे से पढमे परिस जाए सेणं पुरिसे सीलयं ग्रसुयवं उवरए, अविण्णयधम्मे, एसणं गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पण्णत्ते—देसाराहएतिस्तोकमंशं मोक्षमार्गस्याराधयतीत्यर्थः। सम्यग्बोधरहितत्वात् क्रियापरत्वात्।

भगवती श० ८ उ १०

# ८-२६ सुख""शरीरम्।

आधारो देहो च्चिअ, जंसुहदुक्खोवलद्धीणं। विशेषावश्यक भाष्य गा० २००३

# ८—३६ (क) आयुर्वर्जः ....।

केविलसमुद्घातः सदसद्वेघं शुभाशुभनामोच्चनीचैः गोत्रकर्मा-श्रयः।

प्रज्ञापनावृत्ति पद ३६

#### ८-३४ (ख) तत्र च केवली ....।

दण्डं प्रथमे समये, कपाटमथ चोत्तरे तथा समये।
मन्थनमथ तृतीये, लोकव्यापी चतुर्थे तु।।१।।
संहरति प्रज्ञचमे, त्वन्तराणि मन्थानमथ पुनः षष्ठे।
सप्तमके तु कपाटं, संहरति ततोऽष्टमे दण्डम्।। २।।
प्रज्ञापना पद १८ वृत्यन्तर्गत

#### ६—३१ डत्पाव् ""सत्।

सद्दवं वा।

भगवती श०८ उ०९ सत्पदद्वार
माचयाणुओगे (उपन्ने वा विगए वा धुवे वा )।
स्थानांग स्था०१०

# ( ख ) विशेषव्याख्यानात्मक टिप्पण (संस्कृत)

#### १-३ गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्।

गुणपर्याययोभीजनं कालत्रये एकरूपं द्रव्यं स्वजात्या निजत्वेन एकस्वरूपं भवति । परं पर्यायवत् न परावृत्ति लभते तद् द्रव्यमुच्यते । यथा—ज्ञानादिगुणपर्यायभाजनं जीवद्रव्यम् । रूपादि-गुणपर्यायभाजनं पुद्गलद्रव्यम् । सर्वरक्तत्वादिघटत्वादिगुणपर्यायभाजनं मृद्द्रव्यम् ।

द्रव्यानुयोगतर्कणा घ०२ पृ० ११

### १—५ जीवपुद्गलानां ।

ननु यदि जीवपुद्गलेभ्य एव गतिस्थिती भवतस्तदा कृतं धर्माधर्माभ्यां तत्तत्कार्यस्यान्यथासिद्धः इति चेत्? तत्र, जीवपुद्-गलेभ्यः परिणामिकारणेभ्यो गतिस्थित्योहृत्पादेऽपि ज्ञानोत्पत्तौ चक्षुरादेरिव ताभ्यां सहकारितया धर्माधर्मास्तिकाययोरप्यपेक्षणात्। न चिक्षित-जल-तेजसां तत्र सहकारित्वं वाच्यम्, क्षित्याद्यभावेऽपि वियति पक्षिणां पवनोद्भूतहतादीनां च गतिस्थित्योहपलम्भात्। ननु वियति स्थूलक्षित्याद्यभावेऽपि सूक्ष्मिक्षत्यादिसम्भवात् तदपेक्ष-यैव तत्र पक्ष्यादीनां गतिस्थिती भविष्यत इति चेत्? न, एवं तिहं सूक्ष्मिक्षत्यादीनां तत्र गतिस्थित्योरभावप्रसङ्गः, तदीयगतिस्थित्योस्तत्रापेक्षाकारणान्तराभावात्, अतएव न वायोरप्यपेक्षा-

कारणता, तस्याप्यपेक्षाकारणान्तराभावेन गतिस्थित्योरभावप्रस-ङ्गात्, तस्माद् ययोर्ने गत्वा स्थितिः स्थित्वा च न गतिस्तिन्निमत्ते जीवपुद्गलानां गतिस्थिती, न च धर्माधर्मास्तिकायाभ्यामन्यस्ता-द्शः क्षित्यादिष् कश्चिदप्यस्ति । ननुक्तस्वरूपाभावात् क्षित्या-दीनां मा भूत् कारणत्वम्, तद्योगाच्चाकाशस्य तद् भविष्यति इति चेतु न, लोकालोकविभागाभावप्रसंगात्, यत्र हि जीवपुद्गलानां गतिस्थितो स्त: स लोक इतरस्तु अलोक इति लोकालोकव्यवस्था. आकाशनिमित्तत्वे तु गतिस्थित्योरलोकेऽपि तद्भावप्रसङ्गेन लोक-त्वप्राप्तचाऽलोकवार्ताप्यच्छिद्येत अतएव पृष्यपापयोरपि न तदपे-क्षाकारणत्वम्, स्वदेहव्यापकात्मगतत्वेन नियतदेशस्थयोरपि पुण्य-पुद्गलानां गतिस्थितिकारणत्वेऽसम्बद्धत्वाविशेषात्, तन्महिम्नैव तेषां लोक इवालोकेऽपि गतिस्थितिप्रसङ्गात्. तथा चालोकस्यापि लोकत्वमापद्यंत, मुक्तात्मनां च पूण्यपापभावेन इतः कर्मक्षयेण मुक्ती गच्छतां गतेस्तन्न स्थितेश्चाभाषप्रसङ्गात्, नाप्यालोकतमसोस्तदपेक्षाकारणत्वम्, अह्नि तमोऽभावेऽपि रजन्यां चालोकाभावेऽि गतिस्थितिदर्शनात्, न च यदभावेिप यद् भवति तद तस्य कार्यं नाम, तस्मात् क्षित्य।दीनामपेक्षाकारणत्वाभ।वाद व्यापकयोधंर्माधर्मास्तिकाययोरेव जीवपूद्गलगतिस्थिती अपेक्षाकारणत्विमिति स्थितम्। न चैव सित सर्वदा जीवादीनां गतिस्थितिप्रसङ्ग इति वाच्यं सदा सान्निध्येऽप्येतयोः स्वयं गति-स्थितिपरिणतानामेव जीवादीनां गतिस्थित्युपष्टम्भकत्वात्, तथा च प्रयोगः जीवपूद्गलानां गतिसाधारणबाह्यनिमित्तापेक्षा, गति-त्वात् एकसरोजलाश्रितानां प्रभूतमत्स्यादीनां गतिवत्। पंचलिंगी टीका पत्र ९१

#### १—८ अपरिमितस्याकाशस्य ......

आकाशियगलं लोकः। सहि महतो बहिराकाशस्य विनतः पदस्य थिग्गलमिव प्रतिभाति ।

मज्ञापना वृत्ति १५०१

#### १---१२ महास्कन्ध''''।

योऽप्यिचत्तमहास्कन्धः, समृद्घातं।ऽस्त्यज्ञावजः । प्रष्टसामयिकः सोऽपि, ज्ञेयः सप्तमवत्सदा ।। पुर्वगलानां परीणामा-द्विश्वसोत्यात्स जायते । प्रष्टिभः समयैजीत-समाप्तो जिनसत्कवत् ॥

लोकप्रकाश ३-२७७।२७८

### १---१४ कारणमेत्र'''''।

तदन्त्यमित्यादि सूक्ष्मो नित्यश्च परमाणुर्भवित सर्वेभ्यः पुद्गलेभयोऽतिसूक्ष्म इत्यवंः, पर्यायार्थतयाऽनित्यत्वेऽपि द्रव्यार्थतया तु
नित्यः, पुनः कीवृशः परमाणुः, एकरसवणंगन्धः—एक एव वर्णो।
गन्धोरसक्च परमाणौ यिसमन् स, पुनः कीवृशः, द्विस्पर्शः—द्वी
स्पर्वीः यिस्मन् स, शीतोष्णिस्मग्धरूक्षां स्थानां चतुर्णां स्पर्शानां
मध्यात् अविरुद्धस्पर्शद्वयोपेत इत्यर्थः, पुनः कीवृशः परमाणुः, कार्यः
लिङ्गः—कार्यं घदपदादिवस्तुजातं तिल्लङ्गज्ञापकं यस्य स, कथमित्याह—यतः तत् परमाण्वाष्यं सर्वेषां पदार्थानामन्त्यं कारणं
चर्तते । ग्रयमत्र भावार्थः—सर्वेऽपि द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः तथां
संख्यातप्रदेशाः ग्रसंख्यातप्रदेशा ग्रनन्तप्रदेशाक्ष्यः । ये स्कन्धाःस्तेषां
सर्वेषां पदार्थानामन्त्यं कारणं परमाणुरस्तीत्यर्थः ।

#### १—३१ समयक्षेत्र'''''।

'मनुष्योत्कर्षतः समयक्षेत्रात्समयप्रधानं क्षेत्रं मयूरव्यंसकादित्वान् मध्यपदलोपी समासः यस्मिन् ग्रर्घं-तृतीय-द्वीपप्रमाणे सूर्यादिकिया-व्यंग्यः समयोनाम' कालद्रव्यमस्ति तत्समयक्षेत्रं मानुषक्षेत्रमिति भावः ।

प्रज्ञापना वृत्ति पद २१

#### २-४ साकारोऽनाकारश्च।

सचेतने अचेतने वा वस्तुनि उपयुञ्जान आत्मा यदा सपर्यायमेव वस्तु परिच्छिनित्त तदा स उपयोगः साकार उच्येते इति । तथा न विद्यते तथोक्तरूप ग्राकारो यत्र सोऽनाकारः स चासावृपयोग-इचानाकारोपयोगः । यत्तु वस्तुनः सामान्यरूपतया परिच्छेदः सोऽनापकारोपयोगः स्कन्धावारोपयोगवदित्यर्थः ।

प्रज्ञापना वृत्ति प० २८

जं सामण्णग्गहणं, दंसणमेयं विसेसियं णारां।

विशेषावश्यकभाष्य

#### २--१० ईहा ....।

श्रवग्रहादुत्तरकालमवायात्पूर्वं सद्भूतार्थविशेषोपादानाभिमुखो-ऽसद्भूतार्थविशेषपरित्यागाभिमुखः प्रायोत्र मघुरतादयः शंखादि-शब्दधर्मा दृश्यन्ते न कर्कशनिष्ठुरतादयः शाङ्गीदिशब्दधर्मा इत्येवं-रूपो मतिविशेष ईहा।

प्रज्ञापना वृत्ति १५-२

#### २—१८ विशुद्धि । ।

#### (१) त्रिशुद्धिकृतौ भेदो यथा—

मनः पर्यायः अविधिज्ञानापेक्षया मनोद्रव्याणि विशुद्धतराणि जानीते ।

(२) क्षेत्रकृतो भेदो यथा —

भवधिः उत्कर्षतः पूर्णेऽपि लोके जानीते, मनःपर्यायः मान्यक्षत्रे एव ।

(३) स्वामिक्रतो भेदो यथा --

म्रविधः गतिचतुष्टयेऽपि भवति, मनःपर्यायः संयतानामेव ।

(४) विषयक्रतो भेदो यथा-

म्रविधः समस्तरूपिद्रव्याणि जानीते, मनःपर्यायः केवलं मनो-द्रव्याण्येव।

२--२० अज्ञान .....

कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं, कुत्सार्थंस्य नञ्डोऽन्वयात् । कुत्सितत्वं तु मिथ्यात्व-योगात् तिन्निविधं पुनः ।। मितज्ञानश्रुतज्ञाने, एव मिथ्यात्वयोगतः । श्रज्ञानसज्ञां भजतो, नीचसंगादियोत्तमः ।। भंगा विकल्पा विरुद्धाः, स्युस्तेऽत्रेति विभगकम् । विरूपो वावधेभंगो, भेदोऽयं तद्विभंगकम् ॥ लोकप्रकाश ३-८६९ । ८७१ । ८७१

२--२२ दर्शन .....।

जं सामन्नग्गहणं, भावाणं नेय कट्टु ग्रागारं। अविसेसिऊण अत्थे, दंसण मिइ वुच्चए समए।।

विशेषावश्यक भाष्य

२--२३ मनः "" न दर्शनम्।

प्रथ मन:पर्यायदर्शनमिप कस्मान्न भवति येन पञ्चमोऽनाकारो॰ पर्यागो न भवतीति चेदुच्यते मनःपर्यायविषयं हि ज्ञानं मनसा पर्यायानेव विविवतान् गृह्णन् ववचिदुपजायते, पर्यायास्च विशेषा॰ विशेषालम्बनं च ज्ञानं ज्ञानमेव न दर्शनमिति मनःपर्यायदर्शनाभाव-स्तदभावाच्च पञ्चमानाकारोपयोगासम्भव इति ।

प्रज्ञापना वृत्ति प० २८

#### २—२८ छिब्धि .... चपयोगः ।

लब्बिज्ञानिदश्नांवरणीयक्षयोपशमरूपा यत् सन्निधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिवृंति प्रतिव्याप्रियते तिष्मित्त आत्मनो मनःसाचिव्या-दर्थग्रहणं प्रति व्यापार उपयोगः।

आचाराङ्ग वृत्ति

#### २—३० """ भावमनः।

मणदव्वालंबणो जीवस्स मणणवावारो भावमणो भण्णइ। नन्द्यध्ययन चूणि

द्रव्यमनोवष्टम्भेन जीवस्य यो मनः-परिणामः स भावमनः । प्रज्ञापना वृत्ति १५-२

# २---३४ घातिकर्मणः ..... क्षयोपशमः।

विवक्षितज्ञानादिगुणविधातकस्य कर्मण उदयप्राप्तस्य क्षयः— सर्वधापगमः अनुदीणंस्य तु तस्यैवोपशमो विपाकत उदयाभाव इत्यर्थः, ततक्च क्षयोपलक्षित उपशमः क्षयोपशमः, ननु चौप-श्वामिकेऽपि यदुदयप्राप्तं तत्सर्वधा क्षीणां शेषं तु न क्षीणं नाऽप्युदय-प्राप्तमतस्तस्योपशम उच्यते इत्यनयोः कः प्रतिविशेषः ? क्षयोपश-मावस्थे कर्मणि विपाकत एव उदयो नास्ति, प्रदेशतस्त्वस्त्येव, उपशान्तावस्थायां तु प्रदेशतोऽपि नास्त्युदय इत्येतावता विशेषः । अनुयोगद्वार सू० १२६

#### ३-३ संसारिणस्त्रस'''''।

उष्णाद्यभितापेऽपि तत्स्यानपरिहारासमर्थाः सन्तस्तिष्ठन्तीत्येवं-

शीलाः स्थावराः । त्रसन्ति मभिसन्धिपूर्वकमनिमसन्धिपूर्वकं वा ऊर्ध्वमधस्तिर्यंक् चलन्तीति त्रसाः । 'परिस्पष्टसुखदुखेच्छाद्वेषादि-लिङ्गास्त्रसनामकर्मोदयात् स्थावरा ।"

तस्वार्थवृहद्वृत्ति पत्र १५८

### ३—६ समनस्का ....।

दीर्घकालिक्युपदेशेन संज्ञी, हेतुवादोषदेशेन संज्ञी, दृष्टिवादो-पदेशेन संज्ञी। येषां शब्दरूपरसगन्वस्पर्शातींताऽनागतभाविषयः स्पष्टतर उपयोगो भवति, यश्च ईहापोहादिकरणतः स्पष्टतर उप-योगः, स दीर्घकालिक्युपदेशेन संज्ञी। "जेसि पवित्तिनिवित्ति, इठ्ठाणिट्ठे सुहोइ विसए सु। तेहेउवाउ सन्नी, वेहम्मेण घडो नायं।" सम्यग्दृष्टयस्ते दृष्टिवादोपदेशेन सिज्ञनः, शेषाः सर्वेऽपि मिथ्या-दृष्टयोऽसंज्ञिनः।

वृहत्कल्प भाष्य टीका

# ३—३० (क) सम्मूच्छ्रंन''''''

त्रिषु लोकेष्ध्वमधस्तिर्यक् च देहस्य समन्ततो मूर्च्छनम् — अव-यवप्रकल्पनम् ।

तत्त्वार्थराजवातिक पृ० ९८

# ३—३० (ख) गर्भ ....।

यत्र शुक्रशोणितयोर्गरणं — मिश्रणं भवति स गर्भः। तत्त्वार्थराजवातिक पृ० ९८

# ३-- ३१ पोतजानां ....।

पोतं वस्त्रं तद्वज्जाता, पोतादिव वा बोहित्थाज्जाताः।

स्थानांग टोका स्था० ८

४—२ असत् किया .....।
...पापं ...अशुद्धे कर्मणि, तत्कारणत्वाद् हिंसादिके कर्मणि।
पञ्चाक्षक ३ विव०

४ -- ५ कथ िबद् मूर्तत्वस्वीकारात् ''' ।

''जीवेणं भंते ! पोग्गली पोग्गले ? जीवे पोग्गली वि पोग्गले वि ।'''

पुद्गलाः श्रोत्रादिरूपा विद्यन्ते यस्यासी पुद्गली । पुद्गल इति
संज्ञा जीवस्य ततस्तद्योगात् पुद्गल इति ।

भवगती श० ८ उ० १०

४—८ .....वेदनीयम्
वेद्यते स्राह्णादादिरूपेण यदनुभूयते तद् वेदनीयम् । यद्यपि च
सर्वं कमं वेद्यते तथापि पकजादि शब्दवद् वेदनीयशब्दस्य रूढिविषयत्वात् सातासातरूपमेव कमं वेदनीयमित्युच्यते न शेषमिति ।
प्रज्ञापना वृत्ति पद २३

४ - २५ (क) अनन्तानुबन्धी ....।
अनंतान्यनुबध्नन्ति, यतो जन्मानि सूतये।
ततोऽनन्तानुबन्धास्या, क्रोधाद्येषु नियोजिता।।
प्रज्ञापना वृत्ति पद २३

४—२१ (ख) संज्वलन । ।

संज्वलयंति यति यत्, संविग्नं सर्वपापिवरतमपि ।

तस्मात् संज्वलना इ-त्यप्रशमकरा निरुष्यंते ।

अन्यत्राप्युक्तम्—

शब्दादीन्विषयान् प्राप्य, संज्वलयंति यतो मृहुः ।

सतः संज्वलनाह्मानं, चतुर्थानामिहोच्यते ।।

प्रज्ञापमा वृत्ति पद २३

#### ५-१४ द्विधापीयं ""मध्यात्वनाश्व।

क्रियावादिनामिकयावादिनां च मिथ्यादृशां सकामिनिर्जरा भवति, न वा ? यदि सकामिनिर्जरा, तिह ग्रन्थाक्षराणि प्रसाद्यानीति प्रदने, उत्तरम्—िक्रियावादिनामिक्रियावादिनां च केषाञ्चित् सकाम-निर्जरापि भवतीत्यवसीयते, यतोऽकामिनिर्जराणामुत्कषंतो व्यन्तरे-ष्वेव, बालतपस्विनां चरकादीनां तु ब्रह्मलोकं यावदृषपातः प्रथमोपाङ्गादाज्वन्तोऽस्तीति, तदनुसारेण पूर्वोक्तानां सकामिनिर्जरेति तत्त्वम् ।

सेन प्रश्नोत्तर ३ उल्ला०

### ५--२५ बहुमानकरणं """

बहुमानो नाम आन्तरो भावप्रतिबन्धः।

दशवैकालिक अ॰ ३

मन्तरङ्गप्रीतिविशेषे यथा--

धन्यास्ते वन्दनीयास्ते, तैस्त्रैलोक्यं पवित्रितम् । यैरेष भवनक्लेशि - काममल्लो निराकृतः ॥

पञ्चाशक विव० १

आन्तरङ्गभावप्रतिबन्धे।

दशवैकालिक अ०९ उ० १

गुणानुरागे।

ज्ञाता श्रु० १ अ० १

#### ७--१५ (क) आधाकर्माद्यः ।

१ आधाकर्म, २ उद्देशिकम्, ३ पूर्तिकम्मं, ४ मिश्रजातम्, ५ स्थापना, ६ प्राभृतिका, ७ प्रादुष्करणम्, ८ क्रेतम्, ९ प्रामित्यकम्. १० परिवर्तितम्, ११ अभ्याहृतम् १२ चद्भिन्नम्, १३ मालापहृतम्, १४ म्राच्छेसम्, १५ मनिसृष्टम्, १६ अध्यव-पूरकः।

#### ७-१५ (स्र) धाज्याद्यः'''' ।

१७ धात्रीपिण्डः, १८ दूतीपिण्डः, १९ निमित्तपिण्डः, २० झाजीवपिण्डः, २१ वनीपकपिण्डः, २२ चिकिस्सापिण्डः २३ क्रोधपिण्डः, २४ मानपिण्डः, २५ मायापिण्डः, २६ लोभ-पिण्डः, २७ पूर्वपद्यात्संस्तवपिण्डः, २८ विद्याप्रयोगः, २९ मन्त्र-प्रयोगः, ३० चूर्णप्रयोगः, ३१ योगप्रयोगः, ३२ मूलकर्मप्रयोगः।

#### ७--१५ (ग) शङ्कितादयः ....।

३३ शिक्कृतम्, ३४ मत्रक्षितम्, ३५ निक्षित्तम्, ३६ पिहितम्, ३७ संह्रतम्, ३८ वातृकर्म, ३९ उन्मिश्रम्, ४० अपरिणतम्, ४१ अन्नादिलिप्तम्, ४२ छहितम् ।

# ७—२६ प्रामनगरराष्ट्र .... छोकधर्मः।

ग्रामाः — जनपदाश्रयास्तेषां तेषु वा धर्मः — समाचारो व्यवस्थेति ग्रामधर्मः स च प्रतिग्रामं भिन्न इति, ग्रथवा ग्रामः — इन्द्रियग्रामो रुढेस्तद्धर्मोविषयाभिलाषः १, नगरधर्मः — नगराचारः सोऽपि
प्रतिनगरं प्रायो भिन्न एव २, राष्ट्रधर्मो — देशाचारः ३, पालण्डधर्म — पालण्डनामाचारः ४, कुल्धर्मः — उग्रादिकुलाचारः, ग्रथवा
कुलं चान्द्राविकमाईतानां गच्छसमूहात्मकं तस्य घर्मः समाचारी ५,
गणधर्मो — मरुलादिगणव्यवस्था, जैनानां वा कुलसमुदायो गणःकोटिकाविस्तद्धर्मः — तत्समाचारी ६, संघधर्मो — गोष्ठीसमाचारः
वाहंतानां वा गणसमुदायरूपश्चतुर्वणों वा संघस्तद्धर्मस्तत्समावारः ७, श्रुतमेव आचारादिकं दुर्गतिप्रपत्तज्जीवधारणात् धर्मः

श्रुतधर्मः ८, चयरिक्तीकरणात् चारित्रं तदेव धर्मः चारित्रधर्मः ९, ग्रस्तयः—प्रदेशास्तेषां कायो—राशिरस्तिकायः स एव भर्मो—गतिपर्यायो जीवपुद्गलयोधरिणादित्यस्तिकायधर्मः १०।
स्थानांग वृत्ति स्था० १०

७—३१ ःःः आज्ञा।

स्राज्ञाप्यते इत्याज्ञा—हिताहितप्राप्तिपरिहाररूपतया सर्वज्ञांपदेशः। आचाराङ्ग १-ः-२-७३

८—२ आत्मनः

कम्म विसोहिमग्गणं पडुच्च चउद्स गुणट्टाणा पण्णत्ता । समवायाङ्ग १४

८—२ (क) सयोगी''''' ।

योगा मनोवाक्कायव्यापाराः, योगा एषां सन्तीति योगिनो, मनोवाक्कायाः सहयोगिनो यस्य येन वा स सयोगी। प्रज्ञापना बृत्ति पद १८

८--२ (ख) मिध्या .....गुणस्थानम्।

मिश्या विपरीता दृष्टियंस्य स मिश्यादृष्टिः—मिन्छादिद्विगुण-द्वाणा । मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिरहंत्प्रणीतजीवाजीवादिवस्तु-प्रतिपत्तियंस्य भक्षितहृत्पूरपुरुषस्य सिते पीतप्रतिपत्तिवत् स मिथ्या-दृष्टिस्तस्य गुणस्थानं ज्ञानादिगुणानामविशुद्धिप्रकर्षविशुद्धचपकर्ष-कृतः स्वरूपविशेषो मिथ्यादृष्टिगुणस्थानम् । ननु यदि मिथ्या-दृष्टिस्ततः कथं तस्य गुणस्थानसंभवः, गुणा हि ज्ञानादिरूपास्तत्कथं ते दृष्टौ विपर्यस्तायां भवेयुरिति ? उच्यते इह यद्यपि सर्वथाऽति-प्रबलमिथ्यात्वमोहनीयोदयादहंत्प्रणीतजीवाजीवादिवस्तुप्रतिपत्ति-

रूपा दृष्टिरसुमतो विपर्यस्ता भवति तथापि काचिन्मनुष्यपद्वादि-प्रतिपत्तिरविपयंस्ता, ततो निगोदावस्थायामपि तथाभृता व्यक्त-स्पर्शमात्रप्रतिपत्तिरविपर्यस्ता भवति अन्यथा अजीवत्वप्रसङ्घात, यदाह आगम:---'सब्ब जीवाणं पिअणं अक्खरस्स अणंतभागो निच्चुग्य।डिम्रो चिट्रइ, जइ पुण सोवि आवरिज्जा, तोणं जीवो धजीवत्तणं पाविज्जा, इत्यादि । तथाहि समुन्नतातिबहलजीमत-'पटलेन दिनकररजनीकरकरनिकरतिरस्कारेऽपि नैकान्तेन तत्प्रभा-नाशः संपद्यते, प्रतिप्राणिप्रसिद्धदिनरजनीविभागाभावप्रसङ्गात्। एविमहापि प्रवलमिथ्यात्वोदये काचिद विपर्यस्तापि दुष्टिभवतीति तदपेक्षया मिथ्याद्ष्टेरिप गुणस्थानसंभवः। यद्येवं ततः कथमसौ मिथ्याद्ब्टिरेव मन्ष्यपश्वादिप्रतिपत्त्येपक्षयाज्यतो निगोदावस्था-यामपि तथाभूता व्यक्तस्पर्शमात्रप्रतिपत्येक्षया वा सम्यग्द्रिटत्वादपि नैष दोष: यतो भगवदर्हत्प्रणीतं सकलमपि द्वादशाङ्गार्थमभिरोचय-मानोऽपि यदि तद् गदितमेकमप्यक्षरं न रोचयति तदानीमप्येष मिथ्याद्ष्टिरेवोच्यते तस्य भगवति सर्वज्ञे प्रत्ययनाशात् । "पयम-क्खरिप एक इं, पि जो न रोएइ सुत्तनिहिट्ठं। सेसं रोयंतो विहु, मिच्छा दिद्रि जमालिब्ब ॥१॥" कि पुनर्भगवदिभहितसकलजीवा-जीवादिवस्तृतत्त्वप्रतिपत्तिविकलः।

कर्भग्रन्थ टीका २

# ८-१४ (क) पूर्वापर्यायच्छेदेन ....।

यत्र हिसादिभेदेन, त्यागः सावद्यकर्मणः । व्रतलापे विश्वद्धिर्वा, छेदोपस्थापनं हि तत् ।। तत्त्वार्थसार संवरवर्णनाधिकार क्लो० ४६ पूर्वपर्यायस्य छेदनोपस्थापनं महाव्रतेषु यत्र तच्छेदोपस्थानम् । सनुयोगद्रार सू० १४४

# ८-१४ (ख) परिहारेण ....।

परिहारस्तपोविशेषस्तेन विशुद्धः अथवा अनेषणीयादेः परित्यागो विशेषण शुद्धः यत्र तत्परिहारिवशुद्धम् ।

अनुयोगद्वार वृत्ति मू० १४४

#### ८-१४ (ग) सृक्ष्मसम्परायः

संपरैति—पर्यटिति ससारमनेनेति सम्परायः कोधादिकषायः, लोभांशमात्रावशेषतया सूक्ष्मः सम्परायो यत्र तत्सूक्ष्मसम्परायम् । अनुयोगद्वारवृत्ति सू० १४४

८—२८ (क)·····ंतेजसम्।

रसाद्याहारपाकजननं तेजोनिसर्गेलब्धिनिबन्धनं च तेजसो
विकारस्तैजसम्।

अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२

# ८-२८ (ख) .... कार्मणम्।

ब्राब्टविधकर्मसमुदायनिष्पन्नमौदारिकादिसरीरेनिबन्धनं च भवी-न्तरानुयायि कर्मणोः विकारः कर्मेव वा कार्मणम् ।

अनुयोगद्वार वृत्ति सू० १४२

# ८-३० द्विविधा च सा"""

वका गतिरचतुर्धा स्याद्, वक्रैरेकादिभिर्युता। तत्राद्या द्विक्षणैकैक—क्षणवृद्धधा क्रमात्पराः।। तथाहि—

यदोध्वंलोक पूर्वस्या, अधः श्रयति पश्चिमाम्। एकवका द्विसमया, ज्ञेया वका गतिस्तदा ॥

#### जैनसिद्धान्तदीपिका

समश्रेणिगतित्वेन, जन्तुरेकेन यात्यधः। द्वितीयसमये तियंग्, उत्पत्तिदेशमाश्रयेत्।। पूर्वदक्षिणोध्वंदेशा — दधरचेदपरोत्तराम्। वजेत्तदा द्विकृटिला, गतिस्त्रिसमयारिमका ॥ एकेनाधस्समश्रेण्या, तिर्यगन्यंन पश्चिमाम। तिर्यंगेव तृतीयेन, वायव्यां दिशि याति सः॥ त्रसानामेतदन्तैव, वका स्यान्नाधिका स्थावराणां चतुः "समयान्तापि सा भवेत्।। (तत्र चतुः समया त्वेवम्) त्रसनाड्या बहिरधौ लोकस्य विदिशो दिशम्। यात्येकेन द्वितीयेन, त्रसनाड्यन्तरे विशेत्।। ऊर्ध्वं याति तृतीयेन, चतुर्थे समये पुनः। त्रसनाड्या विनिर्गत्य, दिश्यं स्वस्थानमाश्रयेत्।। दिशो विदिशि याने तू, नाडीमाद्ये द्वितीयके। ऊर्ध्वं चाधस्त्तीये तु बहिविदिशि तुर्यके।। लोकप्रकाश सर्ग ३-१०९७-११०४

#### ८-- ३४ वेदनादिभिः """।

वेदनादिभिः तथाहि आत्मा वेदनादिसमुद्धातगतो भवति तदा वेदनाद्यनुभज्ञानपरिणत एव भवति नान्यज्ञानपरिणतः, प्राबल्येन कथं घात इति चेदुच्यते—इह वेदनादिसमुद्धातपरिणतो बहून् वेदनीयादिकमंप्रदेशान् कालान्तरानुभवयोग्यानुदीरणाकरणेना-कृष्योदयाविलकायां प्रक्षिप्यानुभूय च निर्जरयति आत्मप्रदेशैः सह सिक्ष्ण्डान् सात्यतीति भावः।

प्रज्ञापना वृत्ति पद ३६

# विशेष-व्याख्यानात्मक टिप्पण ( हिन्दी )

# २ -- १३ तच्च''' चतुर्देशविधम्।

श्रुत के १४ भेद--

- १ अक्षरश्रुत—ग्रक्षरों द्वारा कहने योग्य भावकी प्ररूपणा करना।
- २ अनक्षरश्रुत मुंह, भौं, अंगुली ब्रादिके विकार या संकेतसे भाव जताना।

इन दोनों में साधनको साध्य माना गया है। अक्षर श्रीर अनक्षर दोनों श्रुतज्ञानके साधन हैं। इनके द्वारा श्रोता, पाठक और द्रष्टा; वक्ता, लेखक श्रीर संकेतकके भावोंको जानता है।

- ३ संज्ञिश्रुत—मनवाले प्राणीका श्रुत।
- ४ असंज्ञिश्रुत विना मनवाले प्राणीका श्रुत । ये दोनों भेद ज्ञानके अधिकारीके भेदसे किये गये हैं।
- ५—सम्यक्श्रुत—सम्यग्दृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें सहायक श्रुत ।
- ६ मिथ्याश्रुत—मिथ्यादृष्टिका श्रुत, मोक्ष-साधनामें वाधक श्रुत । ये दोनों भेद प्ररूपक और ग्राहककी अपेक्षासे हैं।

- ७ सादिश्रुत-अादि सहित।
- ८ अनादिश्रुत-आदि रहित।
- ९ सपर्यवसित श्रुत-अन्त सहित।
- १० अपर्यवसित श्रुत अन्त रहित।

शब्दात्मक रचनाकी ग्रपेक्षाश्रुत सादि-सान्त होता है और सत्यके रूपमें या प्रवाहके रूपमें अनादि-अनन्त ।

- ११ गिमक श्रुत—१२ वां अंग, दृष्टिवाद। इसमें आलापक पाठ—सरीखे पाठ होते हैं— सेसं तहेव भाणियव्वं'— कुछ वर्णन चलता है और बताया जाता है— शेष उस पूर्वोक्त पाठकी तरह समभना चाहिए। इस प्रकार एक सूत्र-पाठका सम्बन्ध दूसरे सूत्र-पाठसे जुड़ा रहता है।
- १२ अगमिक श्रुत--जिसमें पाठ सरी खेन हों।
- १३ अंगप्रविष्ट श्रुत—गणधरोंके रचे हुए धागम— १२ ग्रंग, जैसे—आचार, सूत्रकृत ग्रादि-ग्रादि।
- १४ अनगप्रविष्टश्रुत—गणधरोंके अतिरिक्त अन्य आचार्यों द्वारारचेगयेग्रन्थ।

#### २—३४ केवलज्ञान ....।

- १ केवल-ज्ञान—पूर्णज्ञान, अखण्डज्ञान, सब द्रव्य और सब पर्यायोंका ज्ञान । यह ज्ञानावरण-कमंके क्षयसे प्रगट होता है।
- २ केवल-दर्शन---पूर्ण-दर्शन। यह दर्शनावरण-कर्मके क्षयसे प्रगट होता है।
- ३ आत्मिक सुख-वेदनीय कर्मके क्षयसे होता है।
- ४ क्षायिक सम्यक्त्व---यह दर्शन-मोह-कर्मके क्षयसे होता है। इसके

म्रधिकारीको कभी भी मिथ्या-दर्शन नहीं होता । क्षायिक-चारित्र, चारित्र-मोह-कर्मके क्षयसे होता है ।

- ५ अटल स्रवगाहन-शाश्वत स्थैय्यं-जन्म मृत्युका अत्यन्त उच्छेद। यह आयुष्य-कर्मके क्षयसे होता है।
- ६ ग्रमूर्तिकपन—रूपरहित—स्पर्श, रस, वर्ण और गन्ध रहित।
  यह नाम-कर्मके क्षयसे होता है। नाम-कर्मके उदयसे शरीर मिलता
  है। उसका क्षय होनेपर ग्रात्मा अशरीरी बन जाता है।
- अगुरुलघुपन---न छोटापन ग्रौर न बड़ापन---ऐसी अवस्था। यह
   गोत्र कर्मके क्षयसे होता है।
- ८ लब्ध-- बाधाका ग्रभाव, आत्माका सामय्यं। यह ग्रन्तराय कर्मके क्षयसे होता है।

#### ३ -- ३४ सचित्ताऽचित्त .....योनयः ।

जीव-सम्बन्ध-विसम्बन्ध, स्पर्शतया ग्राकारकी अपेक्षा योनिके ९ भेद होते हैं।

- १ सचित्त रं—सजीव, जैसे —जीवित गायके शरीरमें कृमि पैदा होते हें, वह सचित्त योनि हैं।
- २ अचित्त—निर्जीव, ं जैसे—देव और नारकोंकी योनि अचित्त होती है।
- ३ सचित्तर-अचित्त-सजीव-निर्जीज, जैसे-गर्भज-भनुष्य ग्रीर गर्भज
- १--- प्रात्मनश्चैतन्यस्य परिणामविशेषश्चित्तम् तेन सह वर्तन्ते इति सचित्ताः । तत्त्रार्थराजवार्तिक पृ० ९९
- ं २—गर्भव्युत्कान्तिकतियंक्षञ्चेन्द्रयग्णाम्, गर्भव्युत्कान्तिकमनुष्याञ्च यत्रो-त्पत्तिस्तत्र अचिता अपि शुक्रशोणितपुद्गलाः सन्तोति मिश्राः तेषां योनिः । प्रज्ञापना वृत्ति पद ९

तियं ञ्चोंकी योनि मिश्र होती है। इनकी उत्पत्ति शुक्त ग्रीर शोणितके सम्मिश्रणसे होती है। शुक्र और शोणितके जो पुद्गल भात्मसात् हो जाते हैं, वे सचित्त और जो आत्म प्रदेशोंसे सम्बद्ध नहीं होते, वे अचित्त कहलाते हैं। प्रकारान्तरमें यों भी माना जाता है कि शुक्र अचित्त और शोणित सचित्त है।

शेष सब जीवोंकी योनि तीनों प्रकारकी होती है।

- ४ शीत-जैसे-प्रथम नरकके नारकोंकी योनि शीत होती है।
- ५ उष्ण-जैसे-तेजस्कायके जीवोंकी योनि उष्ण होती है।
- ६ शीतोष्ण—जंसे—देव, गर्भज-तियंञ्च और गर्भज-मनुष्योंकी योनि शीतोष्ण होती है। पृथ्वीकाय, अप्काय, वायुकाय, वन-स्पितकाय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योंकी योनि शीत, उष्ण भौर शीतोष्ण तीनों प्रकारकी होती है।

नारकोंकी योनि शीत या उष्ण होती है।

- ७ संवृत ढकी हुई, जैसे देव, नारक झीर एकेन्द्रिय जीवोंकी योनि संवृत होती है।
- ८ विवृत—जो प्रगट हो, जैसे—विकलेन्द्रिय, सम्मूच्छिम तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय और सम्मूच्छिम मनुष्योंकी योनि विवृत होती है।
- ९ संवृत-विवृत—उभयरूप, जैसे—गर्भज-तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय और गर्भज मनुष्योंकी योनि संवृत-विवृत होती है।

#### ४--६ पश्चनव'''''

#### ज्ञानावरणीय ४

१ मतिज्ञानावणीय, २ श्रुतज्ञानावरणीय, ३ प्रविधज्ञानावरणीय,

४ मनःपर्याण्ज्ञानावरणीय ५ केवलज्ञानावरणीय । दर्शनावरणीय ६

१ निद्रा २ निद्रानिद्रा ३ प्रचला ४ प्रचलाप्रचला ५ स्त्यानिद्ध ६ चक्षुदर्शन ७ अचक्षुदर्शन ८ अवधिदर्शन ९ केवलदर्शन वेदनीय २

१ सातवेदनीय २ असातवेदनीय मोहनीय २८

१ सम्यक्त्वमोहनीय २ मिथ्यात्वमोहनीय ३ मिश्रमोहनीय ७ अनन्तानुबंधी कोध, मान, माया, लोभ ११ अप्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ १९ अप्रत्याख्यान कोध, मान, माया, लोभ १९ संज्वलंन कोध, मान, माया, लोभ २० स्त्रीवेद २१ पुरुषवेद २२ नपुंसकवेद २३ हास्य २४ रति २५ ग्ररति २६ भय २७ शोक २८ जुगुप्सा

#### आयुष्य ४

१ नरकायु २ तिर्यगायु ३ मनुष्यायु ४ देवायु

#### नाम ४२

१ गितनाम २ जाितनाम ३ शरीरनाम ४ शरीराङ्गोपाङ्गनाम ५ शरीरबन्धननाम ६ शरीरसंघातनाम ७ संहनननाम ८ संस्थाननाम ९ वर्णनाम १० गन्धनाम ११ रसनाम १२ स्पर्शनाम १३ आनुपूर्वीनाम १४ विहायोगितनाम १५ पराभातनाम १६ व्वासोछ्वासनाम १७ आतपनाम १८ उद्योतनाम १९ अगुरुलघुनाम
२० तीर्थंकरनाम २१ निर्माणनाम २२ उपघातनाम २३ त्रसनाम
२४ स्थावरनाम २५ बादरनाम २६ सूक्ष्मनाम २७ पर्यान्तनाम

२८ अपर्याप्तनाम २९ प्रत्येकशरीरनाम ३० साधारए।शरीरनाम ३१ स्थिरनाम ३२ ग्रस्थिरनाम ३३ शुभनाम ३४ अशुभनाम ३५ सुभगनाम ३६ दुर्भगनाम ३७ सुस्वरनाम ३८ दुःस्वरनाम ३९ आदेयनाम ४० ग्रनादेयनाम ४१ यशःकीर्तिनाम ४२ अयशः कीर्तिनाम

#### गोत्र २

१ उच्चगोत्र २ नीचगोत्र

#### अन्तराय ५

१ दानान्तराय २ लाभान्तराय ३ भोगान्तराय ४ उपभोगान्तराय ५ वीयन्तिराय

# ५-४१ तीर्थातीर्थः ....।

- १ तीर्थसिद्ध अरिहन्तके द्वारा तीर्थकी स्थापना होनेके बाद जो मोक्ष पाते हैं।
- २ मतीर्थसिद्ध-तीर्थस्थापनासे पहले मुक्त होनेवाले।
- ३ स्वलिङ्गिसिद्ध--जैन-साधुग्रोंके वेषमें मुक्त होनेवाले।
- ४ ग्रन्यलिङ्गसिद्ध-ग्रन्य-साधुओंके वेशमें मुक्त होनेवाले।
- ५ गृहलिङ्गसिद्ध-गृहस्थके वेपमें मुक्त होनेवाले।
- १० नपुंसकलिङ्गसिद्ध—जो जन्मसे नपुंसक नहीं किन्तु किसी कारण विश्व नपुंसक बना हुन्नाहो, वह (सिद्ध)।
- ११ प्रत्येकबुद्धसिद्ध--- िकसी एक निमित्तसे जो विरक्त होते हैं।
- १२ स्वयंबुद्धसिद्ध---जो अपने आप---- किसी बाहरी निमित्तकी प्रेरणाके बिना दीक्षित होते हैं।
- १३ बुद्धको थितसिद्ध उपदेशसे प्रतिकोध पाकर जो दीक्षित होते है।

१४ एकसिद्ध-एक समयमें एक जीव सिद्ध होता है, बह ।

१५ अनेकसिद्ध — एक समयमें अनेक जीव सिद्ध होते हैं (उत्कृष्टत: — १०८ हो सकते हैं), वे ग्रनेक सिद्ध मुक्त होनेके पश्चात् इनमें कोई भेद नहीं होता। ये भेद मुक्त होनेसे पूर्वकी विभिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं। चारिश्य-लाभ हो जाय तो वह ग्रात्मा मुक्त हो जाती है, फिर वह किसी भी स्थानमें हो, पद पर हो या नहीं, किसी भी वेष और लिङ्गमें हो, किसी भी प्रकार बोधिप्राप्त हो।

# ७—३ मनोवाक् '''' त्रिकरणयोगैः '''''।

दूसरी व्याख्याके अनुसार करना, करवाना, ग्रनुमोदन करना, इनको योग और मन, वाणी और शरीर, इनको करण कहा जाता है पहली व्याख्याके ग्रनुसार करणका अर्थ होता है प्रवृत्ति और योगका अर्थ उसके साधन। दूसरीमें करणका अर्थ साधन और योगका ग्रर्थ प्रवृत्ति होता है।

# ८-१४ छेदोपस्थाप्य ....।

सावद्य योगको हिंसा, असत्य ब्रादि भेदोंमें विभक्त कर उनका त्याग करना—'पाणाइवायाम्रो वेरमणं, मुसावायाम्रो वे०, आदि-ण्णादाणाओ वे०, मेहुणाम्रो वे०, परिग्गहाओ वे०'—हिंसा-त्याग, मुषा-त्याग, चौर्य्यं-त्याग, मैथुन-त्याग, परिग्रह-त्याग।

सावद्य कर्मका विभक्त रूपमें छेदनकर व्रतोंकी उपस्थापना करना छेदोपस्थाप्य चारित्र है।

# ८-- ३५ वेदनाकषाय ....।

अपना मूल शरीर छोड़े बिना ग्रात्माके प्रदेश शरीरसे बाहर निकल जाते हैं, उसे समुद्घात कहते हैं। अ।त्म-प्रदेश सात अवस्थाग्रोंमें शरीरसे बाहर निकलते हैं:—

- १ वेदना समुद्घात-तीव वेदनाके समय।
- २ कषाय समृद्घात-नीव कषायके समय।
- ३ मारणान्तिक समुद्घात—मृत्युके निकट-कालमें मरणासन्न दशामें ग्रात्म-प्रदेश भावी जन्मस्थान तक चले जाते हैं।
- ४ वैक्रियसमृद्घात---विक्रियाके समय शरीरके कई या कई तरहके रूप बनाने के समय।
- ५ आहारक समुद्धात—सन्देह-निवृत्तिके लिए योगी अपने शरीरसे एक दिव्य पुतला बना सर्वज्ञके पास भेजते हैं, उस समय।
- ६ तैजस्मृद्घात—निग्रह या अनुग्रहके लिए योगी ग्रपने शरीरसे तेजोमय पुतला निकालते हैं, उस समय।
- ७ केवल समुद्घात—केवलज्ञानीके वेदनीय कर्म अधिक हो, आयुष्य-कर्म कम, तब दोनोंको समान करनेके लिए स्वभावतः ग्रात्म-प्रदेश समूचे लोकमें फैलते हैं, उस समय।

### 

अविध भ्रौर मनः पर्यायमें पारमार्थिक प्रत्यक्षका लक्षण पूर्ण धटित होता है, फिर भी वे सर्व द्रव्य-पर्यायोंको नहीं जान सकते इसलिए उन्हें विकल यानी अपूर्ण पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहा जाता है।

#### ६—७ अवग्रहादिरूपं .....

अवग्रह आदिका ज्ञान वास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अन्य ज्ञानों की अपेक्षा कुछ स्पष्ट होनंसे लोक-व्यवहारमें उन्हें प्रत्यक्ष माना जाता है।

#### ६—८ अस्पट्टं ....।

स्वरूपकी अपेक्षा सब ज्ञान स्पष्ट होता है। प्रमाण स्पष्ट ग्रीर अस्पष्ट ये लक्षण बाहरी पदार्थीकी अपेक्षासे किये जाते हैं। अर्थात् ब।ह्य पदार्थींका निश्चय करनेके लिए जिसे दूसरे ज्ञानकी भ्रपेक्षा नहीं होती. वह ज्ञान स्पष्ट कहलाता है और जिसे ज्ञाना-न्तरकी अपेक्षा रहती है, वह अस्पष्ट परोक्ष प्रमाणमें दूसरे ज्ञानकी भावश्यकता रहती है, जैसे - स्मृति ज्ञान घारणकी अपेक्षा रखता है, प्रत्यभिज्ञान ग्रनुभव और स्मृतिका, तके व्याप्तिकी, अनुमान हेत्की तथा ग्रागम शब्द और संकेत ग्रादिकी अपेक्षा रखता है. इसलिए वह भ्रस्प । अथवा जिसका ज्ञेय पदार्थ निर्णयकाल में छिपा हुआ रहता है, उस ज्ञानको अस्पष्ट या परोक्ष कहते है। जैसे---स्मृतिका विषय स्मृति कर्ताके सामने नहीं रहता। प्रत्य-भिज्ञानका भी 'वह' इतना विषय अस्पष्ट रहता है। तर्कमें त्रिकाली कलित साध्य-साधन यानी त्रिकालीन सर्वे धम और अग्नि प्रत्यक्ष नहीं रहते । अनुमानका विषय अग्निमान् प्रदेश सामने नहीं रहता। आगमके विषय मेरु आदि अस्पष्ट रहते हैं।

#### ६—१॰ स्मृति<sup>....</sup>।

अवग्रह ग्रादिको ग्रात्ममात्रापेक्ष न होनेके कारण जहां परोक्ष माना जाता है, वहां उसके मित और श्रुत, ये दो भेद किये जाते हैं और जहां लोक-व्यवहारसे अवग्रह आदिको सांव्यवहारिक प्रत्यक्षकी कोटिमें रखा जाता है, वहां परोक्षके स्मृति आदि पांच भेद किये जाते हैं।

#### ६--१७ प्रमाणांशः ।

प्रमाण और नयका अन्तर--प्रमाण वस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण

करता है और नय उसके अंशोंको। जैसे—हमने किसी मनुष्यको देखकर जान लिया कि यह 'मनुष्य' है, यह प्रमाण है ग्रीर जब हम उसमें 'यह अमुकका पिता है' श्रमुकका पुत्र है' आदि अंशोंकी कल्पना करने लग जाते हैं, तब वह ज्ञान 'नय' कहलाता है। प्रमाण इन्द्रिय और मन; सबसे हो सकता है, किन्तु नय सिर्फ मन से ही होता है। क्योंकि अंशोंका ग्रहण मानसिक अभिप्रायसे हो सकता है।

#### ६--२० सामान्यमात्रप्राही .....।

संग्रहनय अभेद-दृष्टि-प्रधान है। यह भेदकी उपेक्षा कर श्रभेद की ओर बढ़ता है। सत्ता-सामान्य, जैसे विश्व एक है, यह इसका चरम रूप है। गाय और भैंसमें पशुत्वकी समानता है। गाय और मनुष्यमें भी समानता है—दोनों शरीरधारी हैं। गाय और परमाणुमें भी ऐक्य है क्योंकि दोनों प्रमेय हैं।

#### ६--- २१ ..... च्यवहारः।

व्यवहार-मय अभेदसे भेदकी ओर बढ़ता है, जैसे—अमुक दोनों गायें भिन्न हैं—एक काली है, एक सफेद है।

#### E-२३ कालादिभेदेन · · · · · ।

शब्द नयका कहना है कि जहां काल आदिका भेद होता है, वहां अर्थमें भी ग्रवश्य भेद होता है।

#### ६--- २६ ..... निश्चयः।

द्रव्याधिक और पर्यायाधिक, ये दोनों निश्चय-नयके भेद हैं।

#### ६—४१ .....निक्षेपः।

 वाली है। सामान्यका बोघ होता है। अध्यापक शब्दसे यह बोध नहीं हो सकता कि अमुक व्यक्तिका अध्यापक नाम हो है या वह श्रध्यापन करानेवाला है। कौनसा शब्द एक सरीखे नाम वाली कैसी वस्तुका सूचक है, किस शब्दका क्या अर्थ है? इस प्रश्नका समाधान शब्दके पीछे एक विशेषण जोड़नेसे हो सकता है। यह सविशेषण शब्द द्वारा अर्थ-भेद जाननेकी किया-शब्द और अर्थकी यथोचित स्थापना करनेवाली किया-निक्षेप है। निक्षेप अनेक हो सकते हैं—

जत्थय जंजाणेज्जा, निक्खेवं निक्खिवे निरवसेसं। जत्थविय न जाणेज्जा च उक्कमं निक्खिवेतत्य ।।

श्रनु० गा० १

जिस वस्तुमें नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव आदि जितने निक्षेप जाने जायं, उसमें उन सबका निरूपण करना चाहिए। जहां अधिक निक्षेप न जाने जायं—उनके सब भेद न जाने जायं; वहां कम-से-कम नाम, स्थापना द्रव्य और भाव, इनका निरूपण तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि ये चारों सर्वव्यापक हैं। सब पदार्थों पर समान रूपसे लागू होते हैं। इसलिए इनके द्वारा वस्तुका चिन्तन या स्थापन करना ही चाहिए। किसी व्यक्तिका सध्यापक नाम रख दिया जाय, वह 'नाम-अध्यापक' है। किसी वस्तुको किसी प्रयोजनवश अध्यापक मान लिया जाय, वह 'स्थापना-अध्यापक' है। को वर्तमानमें अध्यापन-कार्य करता है, वह 'प्राव-सध्यापक' है। जो वर्तमानमें अध्यापन-कार्य करता है, वह 'भाव-सध्यापक' है। यदि हम विभिन्न अर्थोंको जाननेके लिए शब्द-भेदकी रचना न करें तो प्रस्तुन अर्थको नहीं पा सकते।

## (ग) तत्त्वार्थ और दीपिका

| प्र० सू०    | जैन-सिद्धान्त-दीपिका         | अ० सू०                     | तत्त्वार्धसूत्र   |  |
|-------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| <b>१—</b> २ | कालश्च                       | ५३९                        | सदृश              |  |
| <b>१—</b> ३ | गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्     | ५—३८ गुणपर्यायवद् द्रव्यम् |                   |  |
| 8-68        | स्पर्शरसगन्धवर्णवान्         | ५—२३ स्वर्शरसगन्धवर्णवन्तः |                   |  |
|             | पुद्गलः                      | पुद्गः                     | ला:               |  |
| १—१२        | शब्दबन्ध''''तपोद्योत         | ५२४ शब्दब                  | न्ध '''तपोद्योत-  |  |
|             | प्र <b>भावांश्च</b>          | <b>थ</b> न्त <b>र</b>      | च                 |  |
| १—२०        | वर्तनापरिणामक्रियापर-        | ५-२२ वर्तना                | परिणामिक्रयापर-   |  |
|             | स्वाऽपरस्वादिभिछक्ष्यः       | ् स्वाऽप                   | रत्वे च कालस्य    |  |
| १—२१        | आकाशादेकद्रव्याण्य-          | ५—९ मा                     | आकाशादेक ०        |  |
|             | गतिकानि                      |                            |                   |  |
| १—२४        | असंख्येयाः प्रदेशा धर्मा     | - ५—८ असंख्ये              | या प्रदेशाधर्माध- |  |
|             | धर्मलोकाकाशैकजीवाना          | <b>।म्</b> र्मेकजी         | वानाम्            |  |
| १—२६        | संख्येया <b>सं</b> ख्येयाश्च | ५१० सदृश                   |                   |  |
| १—२७        | न परमाणोः                    | ५११ नाग                    | <b>†:</b>         |  |
| १ —२८       | <b>कृतस्नलोकेऽव</b> ०        | ५१३ धर्मा                  | धर्मयोः कृत्स्ने  |  |
| १—२६        | एकप्रदेशादिषु विकल्पः        | ५—१४ एकेऽ                  | दिशादिषु भाज्यः   |  |
|             | पुद्गलानाम्                  | पृद्रग                     | लानाम्            |  |

१—३० असंख्येयभागादिषु ५--१५ सद्श जीवानाम सर्वाभ्यन्तरो मेरुनाभि- ३-९ तन्मध्ये मेरुनाभिवृत्तां 8--33 ष्ट्रं तो योजनलक्षविषक-योजनशतसहस्रविष्कम्भो मभो जम्बुद्वीपः जम्बुद्वीप: १-3४ तत्र भरतहैमवतहरिविदेह- ३-१० भरत० रम्यक्हैरण्यवतेरावतवर्षाः सप्त क्षेत्राणि १--३५ तद्विभाजिनश्च पूर्वीपरा- ३--११ तद् विभाजिनः यता हिमवन्महाहिमवन्निष-धनोलरुक्मिशिखरिणः षड्-वर्षधरपर्वताः जीवाजीवपुण्यपापास्रवसम्बर- १-४ जीवाजीवास्रवबन्ध-निर्जराबन्धमोक्षास्त<u>स्</u>वम् सम्वर निर्जरामोक्षा-स्तत्त्वम् २—२ उपयोगस्क्षणो जीवः २—८ उपयोगो लक्षणम्. मतिश्रुतावधिमनःपर्याय- १ - ९ मतिश्रुतावधिमनःपर्यय-२—६ केवलानि केवलज्ञानम् २-८ अवप्रहेहावायधारणाः १-१५ सद्श २--१४ भवप्रत्ययो देवनारकाणाम् १--२१ भवप्रत्ययोऽविधर्वेव-नारकाणाम् २--१६ क्षयोपशमनिमितश्च शेषाणाम १---२२ क्षयोपशमनिमित्तषड्-विकल्प:शेषाणाम् विशुद्धिसेत्रस्वामिविषयभेदा- १-२५ विशुद्धिक्षेत्रस्वामि-दवधेभिन्निः विषयं भयोऽवधिमन:-

पर्यं ययो:

| २—२५            | स्पर्शरसनद्राणचक्षुश्रोत्राणि    | २१९ स्पर्शनरसन०            |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|
| २—२७            | निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियन्  | २—१७ सदृश                  |
| २—२८            |                                  |                            |
| <b>२—</b> २६    | स्पर्शरसगन्धस्तपशब्दास्तद्थीः    | २२० स्पर्शरसगन्धवर्ण-      |
|                 |                                  | शब्दास्तदर्थाः             |
| ३—२             | संसारिणो मुक्ताश्च               | २१० सदृश                   |
| ₹—₹             | A A                              | ₹१२ सदृश                   |
| ₹—8             | पृथिव्यपतेजोवायुवनस्पतिका-       | २-१३ पृथिव्यप्तेजीवायु-    |
|                 | यिका एकेन्द्रियाः स्थावराः       | वनस्पतयः स्थावराः          |
| ₹—¥             | द्वीन्द्रियाद्यस्त्रसाः          | २१४ सदृश                   |
| ₹—६             | समनस्का अमनस्काश्च               | २११ समनस्कामनस्काः         |
| $3-\varepsilon$ | रत्नशर्कराःःःअधोऽधो-             | ३१ रत्नग्रर्करा''''        |
|                 | विस्तृताः सप्तभूमयः              | महातमः प्रभाभूमयो          |
|                 |                                  | धनाम्बुवाताकाश-            |
|                 |                                  | प्रतिष्ठाः सप्ताघोऽधः      |
| <b>३ —२</b> २   | इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रिशपारि-   | ४४ इन्द्रसामानिकत्राय-     |
|                 | षद्यात्मरक्षकःकल्पान्तेषु        | स्त्रिशपारिषदात्म <b>-</b> |
|                 |                                  | रक्षकः*****किल्वि-         |
|                 |                                  | षिकारचैकशः                 |
| ३ —२१           | प्राङ् मानुषोत्तरपर्गताद् मनुष्य | ।:३३५ प्राङ्मानुषोत्तरा-   |
|                 |                                  | न्मनुष्याः                 |
| ३—२६            | <b>भार्या</b> म्हेच्छाश्च        | ३३६ सदृश                   |
| <b>३—३</b> १    | जराय्त्रवण्डपोतजानां गर्भः       | २३३ जरायुजाण्डजपोत-        |
|                 |                                  | जानां गर्भः                |

| 3-32          | देवनारकाणामुपपातः                  | २ — ३४ सदृशं                 |
|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>३</b> —३३  | शेषाणां सम्मूर्च्छनम्              | २— ३'१ सदृश                  |
| 3-8           | पश्चनव ""पश्च च यथाक्रमा           | ¶ ८—५ पञ्चनव <b>ःःःप</b> ञ्च |
|               |                                    | भेदा यथाक्रमम्               |
| 818           | विपाकोऽनुभागः                      | ८—२१ विपाकोऽनृभवः            |
| <b>&amp;?</b> | आस्रवनिरोधः संवरः                  | ९—१ सदृश                     |
| 3.5—4         | <b>आ</b> र्रारीद्रधर्मशुक्कानि     | ९—२८ सदृश                    |
| <b>ķ</b> —३३  | आज्ञापायधर्मम्                     | ९३६ आज्ञा•• धर्म्यम्         |
| 4-34          | वितकंश्रुत <b>म्</b>               | ९—४३ सदृश                    |
| ५—३६          | विचारोऽथेव्यञ्जनयोगसंक्रान्ति      | : ९—४४ सदृश                  |
| <b>9</b> —≥   | सर्वथाऽनृतस्तेयाऽब्रह्मपरिष्रहेभ्य | ाोे- ७—१ हिंसा ⋯⋯            |
|               | विरतिमहाव्रतन्                     | विरतिर्वतम्                  |
| <b>v</b> -8   | असत्त्रबृत्या प्राणव्यपरोपणं हिं   | सा ७१३ प्रमत्तयोगात्-        |
|               |                                    | प्राणव्यपरोपणं हिंसा         |
| <b>9</b> -6   | अदत्तादानं स्तेयम्                 | ७१५ सदृश                     |
| 3-0           | मेथुनमब्रह्म                       | ७ १६ सद्श                    |
| <b>6</b> —60  | मुर्जा परिप्रहः                    | ७१७ सदृश                     |
| 6-65          | ईयांभाषेपणादाननिक्षेपोत्सर्गः      | ९५ ईयां                      |
|               |                                    | मिक्षेपोत्सर्गसमि-           |
|               |                                    | तयः                          |
| c—18          | सामायिक च्छेदोपस्थाप्य             | ९१८ सामायिकच्छेदो-           |
|               | •••चारित्रम्                       | पस्थापना •••••               |
|               |                                    | ***यथाख्यातमिति-             |
|               |                                    | भारित्रम्                    |
|               |                                    |                              |

- ८--१५ पुलाकवकुराकुरालिनिर्मन्थ- ९-४६ सदृश स्नातका निर्मन्थाः
- ८—२७ औदारिकवैकियाहारकतैजस- २—३६ भीदारिक ......... कार्मणानि शरीराणि
- ६—१८ नैगमसंप्रहव्यवहारऋजुसूत्र- १—३३ सदृश शब्दसंमभिरूढैनंभूताः

नोट:--२२ सूत्र सद्श, ३४ बहुश: सद्श=५६

## परिशिष्ट : २ :

## उदाहरण और कथाएँ

#### १--१६ कमछपत्रभेद ....।

- (क) एक दूसरेसे सटे हुए कमलके सौ पत्तोंको कोई बलवान् व्यक्ति सुईसे छेद देता है, तब ऐसा ही लगता है कि सब पत्ते साथ ही छिद गये, किन्तु यह होता नहीं। जिस समय पहला पत्ता छिदा, उस समय दूसरा नहीं। इसी प्रकार सबका छेदन कमशः होता है।
- (ख़) एक कलाकुशल युवा भ्रौर बलिष्ठ जुलाहा जी णै-शी ण वस्त्र या साड़ीको इतनी शो घ्रतासे फाड़ डालता है कि दर्श कको ऐसा लगता है—मानो सारा वस्त्र एक साथ फाड़ डाला, किन्तु ऐसा होता नहीं। वस्त्र अनेक तन्तुभ्रोंसे बनता है। जबतक ऊपरके तन्तु नहीं फटते तबतक नीचेके तन्तु नहीं फट सकते। अतः यह निश्चित है कि वस्त्र फटने में काल-भेद होता है।

तात्पर्यं—वस्त्र अनेक तन्तुओंसे बनता है। प्रत्येक तन्तुमें भ्रनेक रूएं होते हैं। उनमें भी ऊपरका रूआं पहले छिदता है, तब कहीं उसके नीचेका रूआं छिदता है। अनन्त परमाणुभोंके मिलनका नाम संघात है। अनन्त संघातोंका एक समुदय और अनन्त समुदयोंकी एक समिति होती है। ऐसी अनन्त समितियोंके संगठनसे तन्तुके ऊपरका एक रूआं बनता है। इन सबका छेदब क्रमशः होता है। तन्तुके पहले रूएंके छेदनमें जितना समय रूगता है, उसका अत्यन्त सूक्ष्म भंश यानी असंख्यातवां भाग (हिस्सा) समय कहलाता है।

## ३—२८ सक्खं खु दीसइ'''''।

(हरिकेशी)'

हरिकेशी जन्मना चाण्डाल-जाति-उत्पन्न थे। विरक्त हो उन्होंने जैन-दीक्षा स्वीकार की। मुनिकी कठोर साधना एवं महान् तपस्याके कारण एक यक्ष-देव उनकी सेवामें रहने लगा। वाराणसी नगरीमें यज्ञ हो रहा था। मुनि एक महीनेकी तपस्या के बाद भिक्षाके लिए आये और वहीं पहुंचे, जहां ब्राह्मणोंके लिए भोजन बनाया गया था। शरीरसे दुबले-पतले, मिलन-वेषधारी, कुरूप व्यक्तिको आते देख ब्राह्मण-कुमार बड़े कृद्ध हए और तर्जना के स्वरमें बोले---ओ! तुम कौन हो? किस लिए आये हो? चलो-चलो यहां न ठहरो। मुनि शान्त रहे. कुछ भी नहीं बोले। परन्तु यक्ष ऋद हो उठा। मुनिके शरीरके प्रविष्ट हो बोला-ब्राह्मण-कुमारों! में एक भिक्षोपजीवी साधु हूं, में भिक्षाके लिए यहां ग्राया हूं। अच्छे खेतमें बीज बोनेसे अच्छा फल होता है। ब्राह्मण-कुमार बोले-हमें अच्छे खेतकी पहिचान है। तमसे हमें कुछ जानना नहीं है। अच्छे पात्र तो ब्राह्मण ही हो सकते हैं, तुम्हारे-जैसे नहीं। चल, जा-जा, यहां तुम्हें कुछ मिलनेका नहीं। यक्ष बोला-बाह्मण-कुमारो ! तुम जिन्हें पात्र कह रहे हो, बे सही धर्यमें पात्र नहीं हैं। कोघ, हिंसा ग्रादि प्रवृत्तियोंमें आसक्त रहनेवाले कभी पात्र नहीं होते । ब्राह्मण कुमार-मो भिक्षुक ! ब्राह्मणोंको बुरा भला कहता है और भिक्षा भी लेना चाहता है,

यह कैसी भृष्टता ! यह सब म्रन्न नष्ट हो जाए, फिर भी तुझे कुछ नहीं मिल सकता। यक्ष फिर बोला—जितेन्द्रिय साधुका भिक्षा नहीं दोगे तो तुम्हें यज्ञका क्या लाभ होगा ?

इस अकार बक्षकी विपक्ष-बातों सुन बाह्मण-कुमार को धसे कांप उठे, मुनिको मारनेके लिए दोड़े। यक्षने बीचमें ही उन सबको मूच्छित कर दिया। कुमारोंकी यह दशा देख उपाध्याय दोड़ और मुनिके चरणोंमें गिर पड़े। मुनिको शान्त करनेके लिए बोले—प्रज्ञानी कुमारोंने आपका अविनय किया है, उन्हें क्षमा करें। आप महर्षि हैं—दयाके सागर हैं। यक्ष मुनिके शरीरसे दूर हो गया। मुनि अपनी शान्त-मुद्रामें बोले—मेरे न तो पहले कोध था और न अब भी है। यह काम मेरी सेवामें रहनेवाले यक्षका है। बाह्मण बोले—आप कोध नहीं करते, हमें मालूम हैं। हमारे यहां भोजन बना है, उनमेंसे कुछ भिक्षा ले हमें पिवन करें। मुनिने आहार ले मास-तपस्याका पारणा किया।

ब्राह्मणोंको अहिसात्मक यज्ञका उपदेश दे, मुनि अपने स्थानको चले गये। यक्ष भी कुमारोंको स्वस्थ कर मुनिकी सेवामें चला गया। लोगोंने देखा—प्रत्यक्ष देखा कि तपस्याकी विशेषता है, जातिकी नहीं। चाण्डाल कुलोत्पन्न हरिकेशी मुनि कैसे ऋदि-सम्पन्न हैं, जिनके पैरोंमें ब्राह्मण भी अपना शिर लुटाते हैं।

### ६-५ जिनरक्षितः

#### (जिनपाल और जिनरक्षित)

चम्पा नगरीमें माकन्दी नामक एक सार्थवाह रहता था। जिनपाल और जिनरक्षित येदो उसके पुत्र थे। येदोनों भाई बड़े साहसी भीर ब्यापार-कुशल थे। वे११ बार लवणसमुद्र

की यात्रा कर चुके थे। बारहवीं बार फिर उन्होंने समुद्र-यात्राका विचार कर माता-पितासे उसके लिए ग्राज्ञा मांगी। माता-पिताने कहा-पूत्रो ! हमारे पास प्रचुर धन है, फिर यह कच्टपूर्ण समुद्र-यात्रा किस लिए? फिर भी उनका बहुत आग्रह रहा, तब माता-पिताने उन्हें अनुमति दे दी। दोनों वाणिज्य-सामग्रीसे जहाज भर यात्राको चल पड़े। समुद्रमें सैकडों योजन चलनेके वाद प्रचण्ड प्रतिकुल पवन चलने लगा। जहाज डगमगाने लगा। देखते-देखतं जलके अन्दर छिपे एक बड़े पर्वतकी चोटीसे वह टकरा गया। जहाज वहीं समुद्रमें डूब गया। संयोग वश जहाजकी पतवारका एक टुकड़ा दोनों भाइयोंके हाथ लग गया। दोनों भाई उसके सहारे तैरते-तैरते एक पार्श्वर्वा 'रत्नद्वीप' नामक एक द्वीपमें जा पहुंके। वहां उस द्वीपकी अधिनायिका रत्न-द्वीप-देवी नामकी एक देवी रहती थी। वह बड़ी हीन-चरित्र ग्रीर तुच्छ प्रकृतिवाली थी। उसे अवधि-ज्ञानसे इन दोनोंके आगमनका पता चला। वह तुरन्त रौद्र-रूप धारण कर, हाथमें तलवार ले दोनों भाइयोंके पास आई और बोली-हे माकन्दी पूत्रो! तुम्हें भ्रपना जीवन प्रिय है तो मेरे साथ चलके काम-कीड़ा करते हुए सुलसे रहो, अन्यथा तुम बच नहीं सकते। दोनों भाई बोले-मारना मत, जो तुम कहोगी, वही करेंगे। उन्हें साथ ले. अपने प्रासादमें ग्रा गई। उनके साथ विपुल भोग भोगती हुई सुखसे रहने लगी। यों बहुत दिन बीत गये। एक दिन लवण-समुद्रके अधिपति 'सुस्थित' की आज्ञासे देवी समुद्रकी सफाईके लिए जाने लगी, तब उनसे बोली—मैं कार्यवश जारही हूं, जबतक न लौट्रं तबतक तुम इसी प्रासादमें रहना। ग्रगर यहां तुम्हारा

मन न लगे तो पूर्व दिशावाले उद्यानमें जाना, वहां भी मन न लगे तो पिश्वम दिशावाले उद्यानमें जाना। किन्तु दक्षिण दिशावाले उद्यानमें जाना। किन्तु दक्षिण दिशावाले उद्यानमें कभी मत जाना। वहां एक दृष्टि-विष सर्प रहता है। सम्भव है, तुम्हें मार डाले। देवी चली गई। वे भी विरहमें दुःखी बन गए। तीनों उद्यानों में गये पर कहीं भी शान्ति नहीं मिली। उन्होंने सोचा, देवीने दक्षिण उद्यानमें जाने की मनाई की है, इसमें कोई रहस्य है। चलो, आज उसीमें चलें। दोनों साहस कर उसकी श्रोर चले। थोड़ी दूर गये कि चड़े जोरसे दुर्गन्घ आई। दोनोंने उत्तरीयसे नाक ढक लिया और आगे बढ़े।

उद्यानमें पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा वध-स्थान देखा। उस भयानक स्थान पर उन्होंने शूली पर चढ़े हुए एक पुरुषको देखा। उसे देख दोनों डरे पर आखिर हिम्मत कर उसके पास गये। वे बोले—भाई! यह वध-स्थान किसका है? तुम कौन हो? यह प्रवस्था कैसे भुगत रहे हो? यह स्थान रत्नदेवीका है—शूलीपर लटके हुए पुरुषने कहा—मैं काकन्दीका नागरिक हूं। घोड़ोंका व्यापार करनेके लिए समुद्र-यात्रामें निकला था। पोत टूटगया। मैं पतवारके सहारे इस द्वीपके किनारे आ लगा। देवी मुझे ले आई। मैं उसके साथ मुख भोगता हुआ रहने लगा। एक दिन थोड़ेसे अपराधसे कृद्ध हो उसने मुझे शूलीपर लटका दिया। ग्राखिर तुम्हारी भी यही दशा है। दोनों भाई डरे और बोले—क्या कोई रक्षाका उगाय है?

पूर्वके वन-खण्डमें एक सेलक नामका यक्ष है। वह तुम्हें बचा सकता है--- उस पुरुषने कहा। दोनों भाई वहांगए।

समय आने पर सेलक प्रकट हो बोला-"मैं किसका त्राण करूं, किसका पालन करूं?" दोनों भाई तुरन्त बोल उठे-"हमें बचाग्रो, हमारा पालन करो।" यक्ष बोला—भद्रो ! तुम मेरे साथ चलोगे तब वह देवी तुम्हें अनुकूल-प्रतिकुल कष्ट देगी। उस समय तुम उसके प्रति दया दिखाधोगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ परसे नीचे गिरा द्गा। तुम विचलित न बनोगे तो मैं तुन्हें अभीष्ट स्थान पहुंचा दुंगा। दोनोंने यक्षकी शर्त सहर्ष स्वीकार करली। यक्षने अव्वका रूप धारण किया, दोनों भाई पीठ पर चढ् गये। वह आकाशमागंसे चम्पाकी ओर चला। उधर रत्न-देवी काम कर वापिस आई। माकन्दीपुत्र वहां न मिले। ज्ञानसे सारी बात जानली। तुरन्त वहांसे चली और उनके पास जाकर उन्हें डराने लगी। वे डरे नहीं तब करणाके गीत गाने लगी। जिनरक्षित उसका दयनीय ग्रालाप सुनकर विचलित हो गया। उसके हृदयमें देवीके प्रति करुणा' के भाव 'पैदा ही गये। यक्षको जब यह मालूम हुआ तब वहीं उसे भ्रष्ट-प्रतिज्ञ जान नीचे गिरा दिया। वह समुद्रमें गिरा नहीं उससे पूर्वही देवीने उसे दोनों हाथोंमें पकडकर ऊंचा फेंक, खड्गमें पिरो, टुकड़े-टुकड़े कर बुरी तरहसे मार डाला। जिनपालको चम्पामें पहुंचाकर यक्ष वापिस चला गया और जिनपाल अपने माता-पिता से जा मिला।]

१—तएणं जिणरिक्खअं समुप्पन्नकलुणभावं ""जनसे सेलए अोहिणा जाणिकण सणियं सणियं उन्तिहइ उन्तिहइत्ता नियगपिट्ठाहि, विगयसङ्दे। ज्ञाता ९

#### ६-५ अभयकुमार ....।

## (अभयकुमार और मित्र-देव)

राजगृहनगर, श्रेणिक महाराज, महाराजी घारणी और महामन्त्री अभयकुमार, ये इस कथानक के मुख्य अंग हैं। घारणी 
गर्भवती हुई। दो मास बीत गये। तीसरा महीना चल रहा 
था। महारानी के मनमें एक ग्राभिलाषा (दोहद—डोहला) उत्पन्न 
हुई—अकाल बर्षा हो, हाथीपर बैठ नगरके मध्यसे जाऊं, महाराज श्रेणिक मेरे पिछले भागमें बैठे हुए छत्र घारण करें। कई 
दिन बीत गये। इच्छा पूरी नहीं हुई। महारानीका शरीर 
सूखने लगा। शरीर-रक्षक महाराजके पास ग्राए और महारानी 
की उदासीका समाचार सुनाया। राजा बड़ी ज्याकुलताके साथ 
उठा और तुरन्त रानी के पास ग्राया। रानी ने महाराजका ग्राभिवादन किया। महाराजने पूछा—यह क्या ? इतनी उदास क्यों ? 
रानी ने बात टाल दिया, कुछ कहा नहीं। राजा ने फिर दूसरी 
बार पूछा, तीसरी बार पूछा।

रानी फिर भी मौन रही। तब राजाने कहा—क्या में यहं सुननेके अयोग्य हूं? इसलिए तुम अपना मानसिक दुःख मुभसे छिपाती हो। महाराजकी मार्मिक वाणीने रानीको विवश कर दिया और उसने सारा वृत्तान्त कह दिया। राजाने सान्त्वना देते हुए कहा—महारानी! चिन्ता मत करो। में तुम्हारे दोहदकी पूर्ति का प्रयत्न करूंगा। राजा अपने स्थान गया। थोड़ोदेर बाद अभय-कुमार आया। राजाको नमस्कार किया, किन्तु राजाने उसकी और न देखा, न उसे आदर दिया। कुमारने सोचा यह क्या बात ? पिताजी इतने चिन्तित कैसे ? कुमारने नम्नताके स्वरमें

पूछा — महाराज ! म्राज आप किस चिन्तामें लीन हैं? सदा आप मुझे प्यार करते हैं, आज सामने ही नहीं देखते । मैं जानना चाहता हूं आपकी चिन्ताका कारण। राजाने अभयको सारी घटना सुनादो और उसकी पूर्तिका भार भी सौंपदिया।

अभयकुमार राजाको नमस्कार कर तुरन्त वहांसे चला और अपनी पौषधशालामें पहुंचा। कुमारने सोचा 'अकाल वर्षा करना' यह कार्य मनृष्य-साध्य नहीं हैं। इसके लिए सौधर्म-वासी मेरे मित्र देवकी सहायता लूं—यही मेरे लिए श्रेय है। उसने तैला (निरन्तर तीन दिन उपावास) कर ब्रह्मचारी रह अपने मित्र देवको याद किया। देवताका आसन डोला, उसने अवधि-ज्ञानसे देखा और तुरन्त दिव्य-गतिसे चल अपने मित्रकी पौषधशालामें आ गया। देव बोला—मित्र ! मुझे क्यों याद किया, कहो वया करना है ? कुमारने देवका सत्कार करते और आभार मानते हुए कहा—मित्रवर ! महारानी धारणीको अकाल वर्षाका मनोरथ पैदा हुआ है। उसे पूरा करो, इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया है। देवने अभयकुमारकी प्रिय-अधंकी सिद्धिके लिए अनुकम्पा पूर्वक अकाल-बर्षा की। रानीने हाथीकी सवारी कर अपना दोहद पूरा किया। अभय कुमारने देवताको धन्यवाद दे उसे

बिदा दी।

१— ग्रभयकुमारं अणुकम्पमाणो देवो "" "जे गोव अभयकुमारे तेणेव आगच्छइ, आगच्छइत्ता अभयंकुमारं एवं वयासी-एवं खलु देवाणुष्पिया मए तव पियट्टयाए "दिव्वा पाउससिरी विउव्विया।

#### ६—५ अरिष्टनेमि ....।

भगवान् अरिष्टनेमि वासुदेव श्रीकृष्णके चचेरे भाई थे। एक दिन अरिष्टनेमि घूमते-घूमते श्रीकृष्णकी श्रायुध-शालाकी ओर हो निकले। वहां जाकर उन्होंने श्रीकृष्णका पाञ्चजन्य शंख फूंका तो द्वारिका कांप उठी। श्री कृष्ण बलभद्र ग्रादि भी दोड़े-दौड़े वहां पहुंचे। आगे अरिष्टनेमिको पासद शान्त हो गए। श्री कृष्णकी दृष्टिमें वे ग्रतुल बली और अजेय हो गए। अतएव श्री कृष्णने उनका विवाह कराना चाहा किन्त् उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अ! खिर बहुत लम्बी चर्चा होनेके बाद अनिच्छा होते हुए भी उन्हें विवाह सम्बन्धी अनुरोध मानना पड़ा। बड़ी सजधजके साथ उनकी वरयात्रा महाराज उग्रसेनकी नगरी मथुराकी ओर चल पड़ी। राजक्मारी राजीमतीके साथ उनका विवाह होना था, जो इन्हीं महाराजकी पुत्री थी। नगरीके आस-पास बाड़ोंमं बंघे हुए मूक पशुओंकी करुण कराह और और पिजरेमें बन्दी बने व्याकुल पक्षियोंकी चहुचहाटने राजकुमार का सुकुमार हृदय बींघ डाला। तुरन्त राजकुमारने पूछा---सारिथ ! यह इतना आर्त्तनाद क्यों हो रहा है ? ये इतने पशु-पक्षी बाडों स्त्रीर पिजरों में क्यों भरे गए हैं ? क्या कारण हैं, भद्र! सारिथ बोला-प्रभो! यह सब आपके लिए हैं। यह वरयात्रियोंकी भोजन-सामग्री है। यह सुनते ही राजकुमार सहम उठे और होले- मेरे लिए इतना अनर्थ ! मैं ऐसा विवाह कभी नहीं कर सकता। मेरे लिए इतने जीवोंका वध हो, यह मुझे श्रेय नहीं। बिना किसीको कुछ कहेसुने विवाहसे मुंह मोड लिया।

तात्पर्य-भगवान् ग्ररिष्टनेमिने जो अनुकम्पा की, वह "जइ मज्झ कारणा एए, हम्मंति सुबहुजिया। न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सइ"— इन शब्दों में व्यवत होती है। यह अनु-कम्पा ग्रात्म-शुद्धिपरक होने के कारण परमार्थ ग्रनुकम्पा है।

#### ६-४ मेरुप्रभ ....।

वैताढच गिरिके मूलमें यूथका अधिनायक मेरुप्रभ नामक हस्ती रहताथा। ग्रीष्म ऋतुथो, ज्येष्ट मास था। अकस्मात् वनमें अग्नि-प्रकोप हो गया। थोड़े ही समयमें अग्निने इतना उग्ररूप ले लिया कि हजारों वनचर प्राणी उसकी लपटोंमें स्वाहा हो गए। बचे-खुचे अपनी रक्षाके लिए इधर-उधर दौड़ने लगे। वह हाथी भी अपने युथके साथ एक दिशामें दौड़ा। सब हाथी भीर हथि-नियां भयसे व्याकुल हो रही थीं। सबकी दिशा बदल गई। कोई किधर चला गया, कोई किधर। मेरुप्रभ अकेला रह गया। थक गया, भूख-प्याससे बेभान हो गया। एक तालाब देखा भीर वहां गया। तालाबमें पानी थोडा था, कीचड ग्रधिक। वह अन्दर घुसा, कीचड्में फंस गया। उस समय वहां एक दूसरा युवा हाथी जो मेरप्रभके द्वारा अपने यूथसे प्रहारपूर्वक पृथक् किया गया था आया। उसे देखते ही पूर्व वरकी याद माई और तीखे दन्त-प्रहारोंसे उसने मेरुप्रभको जर्जर बना दिया। मेरुप्रभके शरीरमें असह्य वेदना हुई। सात दिन-रात तक वह उससे करा-हता रहा। म्राठवें दिन काल-धर्म पा, विन्ध्यगिरिके पास गंगाके किनारे वह फिर हाथी बना। बाल-भावसे मुक्त हो, युवा हुआ। पिताकी मृत्युके बाद यूथका ग्रधिपति बन गया। वही ग्रीष्म ऋतु और वही दवाग्निका प्रकोप हुआ। हाथीने देखा, सोचा यह दृश्य अनुभूतपूर्वसा कैसे लग रहा है ? ईहा-अलोह किया। उसे जाति-स्मृति हो गई। पूर्व-जन्म देखा। सारी घटनावली ज्योंकी त्यों सामने आ गई। ज्यों-त्यों अपना बचाव किया। हाथी फिर अपने स्थान आया और उसने सोचा कि यहां में ऐसा मण्डल बनाऊं ताकि अग्निका बल न चले।

अपने यूथके साथ इस कार्यमें जूट गया। एक योजन (चार कोश) तक के मण्डलमें जितनी घास, तिने, वृक्ष, लताएं थीं, उनको समूल उसाड़ फेंका और वह सुस्रसे विचरने लगा। समय बीतता रहा। पुनः गर्मी आई। वृक्षों के संघर्षसे वन जल उठा। वनके जीव जन्तु दौड़े और प्राण बचाने की आशासे उस मण्डलमें भर्ती हो गए। छोटे-बड़े सभी प्रकारके वनचरों से मण्डल ठसा-ठस भर गया। हाथी भी अपने परिवार सहित उसी भीड़ में था। हाथीने साज स्वनने को पैर उठाया, इतने में एक सरगोश उसके पैरके नीचे आ बैठा। वापिस पैर रस्वने लगा तो देखता है कि पैरके नीचे सरगोश बैठा है। पैर वहीं रोक लिया।

१—गायं कण्डुइत्ता पुनरिव पायं पिडिनिवसिमिस्सामित्ति कट्ट्तं ससय प्रणुपिवट्टं पासिस, पासित्ता, पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए जीवाणुकंपयाए, सत्ताणुकंपयाए सोपाए प्रन्तरा चेव संघारिए, सो चेवणं णिविस्ते

ज्ञा० १<del>--</del>१

<sup>&#</sup>x27;प्राणानुकम्पय' इत्यादिपदचतुष्टयमेकाथं दयाप्रकर्षप्रतिपादनाथंम्।

व्याकुल हुए जानवर एक-एक कर खिसक गए। मण्डल प्रायः खाली हो गया। इतने लम्बे समय तक पैरको खड़ा रखनेके कारण हाथी प्रकड़ा गया। पैर प्रव नीचे नहीं आया, हाथी गिर पड़ा। उस प्रनुकम्पासे हाथीने संसारको ग्रल्प किया भौर मनुष्यका आयुष्य बांघा। [तीन दिन-रात तक समभावसे विपुल वेदना सह, अन्तमें काल कर महाराज श्रेणिकका मेघ-कुमार नामक पुत्र हुआ।]

६-७ हच्टान्तत्रयी ....।

#### (तीन हष्टान्त)

(क) एक सेठकी दुकानमें साधु ठहरे हुए थे। करीब रातके १२ बज रहे थे। गहरा सम्नाटा था। निःस्तब्ध वातावरणमें चारों भोर मूक शान्ति थी। चोर आए, सेठकी दुकानमें घुसे। ताला तोड़ा। धनकी थैलियां ले मुड़ने लगे। इतनेमें उनकी निःस्तब्धता भंग करनेवाली आवाज आई—"भाई! तुम कौन हो?" उनकी कुछ कहने या करनेका मौका ही नहीं मिला कि तीन साधु सामने था खड़े हो गए। चोरोंने देखा कि साधु हैं, उनका भय मिट गया और उत्तरमें बोले—महाराज! हम हैं। उन्हें यह विश्वस था कि साधुओं के द्वारा हमारा अनिष्ट होनेका नहीं। इसलिए उन्होंने भीर स्पष्ट शब्दों में कहा—महाराज! हम चोर हैं। साधुओं ने कहा—भाई इतना बुरा काम करते हो, यह ठीक नहीं।

साधु बैठ गए भीर चोर भी। अब दोनोंका संवाद चला। साधुओं ने चोरीकी बुराई बताई और चोरोंने अपनी परिस्थिति। समय बहुत बीत गया। दिन होने चला। भाखिर चोरों पर उपदेश असर कर गया। उनके हृदयमें परिवर्तन आया। उन्होने चोरीको आत्म-पतनका कारण मान उसे छोडनेका निश्चय कर लिया। चोरी न करनेका नियम भी कर लिया। चोर अब नहीं रहे। इसलिए उन्हें भय भी न रहा। कुछ उजाला हुआ। लोग इधर-उधर घुमने लगे। वह सेठ भी घुमता-घुमता अवनी दुकानके पास हो निकला। टूटे ताले और खुले किवाड देख, वह अवाक् सा हो गया। तुरन्त ऊपर आया और देखा कि द्रकानकी एक बाजुमें चोर बैठे साधुओंसे बातचीत कर रहे हैं अीर उनके पास धनकी थैलियां पड़ी हैं। सेठकों कुछ आशा बंधी। कुछ कहने जैसा हुआ, इतनेमें चोर बोले-सेटजी ! यह अपका धन सूरिक्षत है, चिन्ता न करें। यदि ग्राज ये साधु यहां न होते तो आप भी करीब-करीब साधु जंसे बन जाते। यह मुनिके उपदेश का प्रभाव है कि हमलोग सदाके लिए इस बुराईसे बच गए और इसके साथ-साथ आपका यह धन भी बच गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हमा। अपना धन सम्भाल मुनिको धन्यवाद देता हुमा ग्रपने घर चला गया।

यह पहला चोरका दृष्टान्त है। इसमें दो बातें हुई—एक तो साधुआंका उपदेश सुन चोरोंने चोरी छोड़ी, इसमें चोरोंकी आत्मा चोरीके पापसे बची और दूसरी—उसके साथ सेठजीका धन भी बचा। अब सोचना यह है कि इसमें आध्यात्मिक धर्म कौनसा है? चोरोंकी आत्मा चोरीके पापसे बची वह या सेठजीका धन बचा वह?

(स) कसाई बकरोंको आगे किये जा रहा था। मार्गमें साधु मिले। उनमेंसे प्रमुख साधुने कसाईको सम्बोधन करते हुए कहा भाई! इन बकरोंको भी मौतसे त्यार नहीं, यह तुम जानते हो? इनको भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तुम्हें मालूम है? खर ! इसे जाने दो। इनको मारनेसे तुम्हारी आत्मा मिलन होगी, उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा? मुनिका उपदेश सुन कसाईका हृदय बदल गया। उसने उसी समय उन बकरोंको मारनेका त्याग कर दिया और आजीवन निरपराध अस जीवोंकी हिसाका भी प्रत्याख्यान किया। कसाई अहिंसक—स्थूल हिसा त्यागी बन गया।

यह दूसरा कसाईका दृष्टान्त है। इसमें भी साधुके उपदेशसे दो बातें हुई — एक तो कसाई हिंसासे बचा और दूसरी — उसके साथ-साथ बकरे मौतसे बचे। अब सोचना यह है कि इनमें आध्यात्मिक धर्म कौन सा है? कसाई हिंसासे बचा वह है या बकरे बचे वह ?

चोर चोरीके पापसे बचे और कसाई हिसासे, यहां उनकी आतम-शुद्धि हुई, इसलिए यह निःसन्देह आध्यात्मिक धर्म है। इनसे चोरी और हिसाके त्यागसे उन्हें धर्म हुआ किन्तु इन दोनोंके प्रसंगमें जो दो कार्य और हुए—धन और बकरे बचे, उनमें आतम शोधनका कोई प्रसंग नहीं, इसलिए उनके कारण धर्म कैसे ही सकता है? यदि कोई उन्हें भी आध्यात्मिक धर्म माने तो उसे तीसरे दृष्टान्त पर घ्यान देन। होगा।

(ग) प्रघं रात्रिका समय था। बाजारके बीच एक दुकानमें तीन साधु स्वाध्याय कर रहे थे। संयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधरसे हो निकले। साधुओंने उन्हें देखा और पूछा— भाई! तुम कीन हो ? इस घोर-वेलामें कहां जा रहे हें? यह प्रश्न

उनके लिए एक भय था। वे मन ही मन सक्ताये और उन्होंने देखनेका यत्न किया कि प्रश्नकर्ताकौन है ? देखा तब पता चला कि हमें इसका उत्तर एक साधुको देना है --- सच कहें या झूठ? आखिर सोचा-साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके सामने झठ बोलना ठीक नहीं। कहते संकोच होता है, न कहें यह भी ठीक नहीं क्योंकि इससे इनकी अवज्ञा होती है। यह सोच वे बोले-महाराज! क्या कहें ? भादतकी लाचारी है। हम पापी जीव हैं, वेश्याके पास जा रहें हैं। साधु बोले---तुम बड़े भल-मानस दीखते हो, सच बोलते हो, फिर भी ऐसा अनार्यं कर्म करते हो? तुम्हें यह शोभा नहीं देता। विषय-सेवनसे तुम्हारी वासना नहीं मिटेगी। घीकी आहुतिसे आग बुझती नहीं। साधुका उपदेश हृदय तक पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि उन्होंने तत्काल उस जघन्य वृत्तिका प्रत्यास्यान कर डाला। वह वेश्या कितनी देर तक उनकी बाट जोहती रही, भ्राखिर वे भ्राये ही नहीं तब उनकी खांजमें चल पड़ी और घूमती-िफरती वहीं जा पहुंची। साथ चलनेका आग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐसा करनेसे इनकार कर दिया । वह व्याकूल हो रही थी। उसने कहा-आप चलें, नहीं तो मैं कुएमें गिर आत्म-हत्या कर लूंगी। उन्होंने कहा-हम जिस नीच कर्मको छोड चुके, उसे फिर नहीं अपनायेंगे। उसने तीनोंकी बात सुनी-अनसुनीकर कुएमें गिर आत्म-हत्या करली ।

यह तीसरा व्यभिचारीका दृष्टान्त है। दो इसमें भी बातें हुई।
एक तो साधुके उपदेशसे व्यभिचारियोंका दुराचार छूटा और
दूसरी—उनके कारण वह वेश्या कुएमें गिर मर गई। अब कुछ

उत्परंकी ओर चलें। यदि चोरी-त्यागके प्रसंगमें बचनेवाले धनसे चोरोंको, हिंसा-त्यागके प्रसंगमें बचनेवाले बकरोंसे कसाईको धमं हुआ माना जाय तो व्यभिचार-त्यागके प्रसंगमें वेश्याके मरनेके कारण उन तीनों व्यक्तियोंको अधमं हुआ, यह भी मानना होगा। यहां आध्यात्मिक वृष्टिकोण यह है कि धमं-ग्रधमं आत्माकी मुख्य प्रवृत्तियों पर निर्भर है, प्रासंगिक प्रवृत्तियां धर्म-ग्रधमंका कारण नहीं बनती।

# परिशिष्ट : ३ :

## (क) पारिभाषिक शब्दकोश

अकर्म-भूमि — जहां कल्पवृक्षों (दैवी-शक्ति-सम्पन्न वृक्षों) के द्वारा जीवन चले, वह भूमि । १—३९।

अचित्त-महास्कंध--केवली समृद्धातके पांचवें समयमें आत्मासे छूटे हुए जो पुद्गल समूचे लोकमें व्याप्त होते हैं, उनको अचित्त-महास्कंध कहते हैं। १---१२।

अजीव-शब्द—पौद्गलिक संघात या भेदसे होनेवाला शब्द । १—१२ अज्ञानित्रक —मित, श्रुत और विभंग । २—३५ ।

**अज्ञान**—ज्ञानका अभाव। २—३६।

अतिथि-संविभाग—संयमीको अपने लिए बने हुए भोजनका भाग देना ८—१२।

अन्तमुँ हूर्त — दो समयसे लेकर ४८ मिनटमें एक समय कम हो, वह काल। २—३३।

अन्तरास्त-गति—एक जन्मसे दूसरे जन्ममें जानेके लिए चलना—दोनों जन्मोंके बीचकी गति और मुक्त ग्रात्माओंकी लोकान्त तक होनेवाली एक समयवाली गति । ८—३०।

अनध्यवसाय—'ग्रो! क्या है ?, इस प्रकारका अत्यन्त साम्रारण ज्ञान । ९—१।

अनन्त-जिसका अन्त म हो। १-१५।

अनन्तानुबन्धी—जिसके उदयकालमें सम्यक्-दर्शन न हो सके, वह मोह-कमं। ४—२४।

अनन्तानुबन्धी-चतुष्क-अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ। ५--४।

अन्वयव्यतिरेकात्मक-सम्बन्ध — जिसके होने पर जो हो, वह म्रन्वय है, और जिसके न होने पर जो न हो, वह व्यतिरेक । साधनके होने पर साध्यका अन्वय है। साध्यके म्रभावमें साधनका न होना व्यतिरेक है ६—२।

अनवस्था— प्रप्रामाणिक नये-नये धर्मों की ऐसी कल्पनाएं करना जिनका कहीं ग्रन्त न ग्राये, उसे अनवस्था कहते हैं। जैसे—जीवकी गतिके लिये गतिमान् वायुकी, उसकी गतिके लिए किसी दूसरे गतिमान् पदार्थं की, उसके फिर तीसरे गतिमान् पदार्थं की, इस प्रकार चलते चलें, आखिर हाथ कुछ न लगे—निर्णय कुछ भी न होगा। १—४।

अनाकार—ग्राकारका अर्थ है विशेष । जिसमें ग्राकार न हो—विशेष या भेद न हो, वह अनाकार (ग्रनाकार—उपयोग अर्थात् निर्विकल्प बोध, सामान्यबोध—दर्शन ।) २—२२

अनारम्भी-श्रहिसक। ४-५।

अनाहारक अवस्था-आहार्श्नय अवस्था। ८-३०।

अप्रत्याख्यान-मोह — जिसके उदयसे पूर्ण प्रत्याख्यान (त्याग—सम्बर) न हो सके. वह। सर्वविरतिको रोकनेवाला कर्म। ४—२१।

अरितमोह—जिस कर्मके उदयसे जीव संयममें ग्रानन्द न माने, वह अरितमोह है—जिससे दु:खका अनुभव हो, वह। ४—२४।

अवसर्पिणी—प्रवनितकाल—सुखसे दुःखकी ओर जानेवाला काल— कालचक्रका पहला चक्र। इसका काल—मान दश कोड़ाकोड सागरका होता है। इसके ६ विभाग होते हैं:— १—एकान्त सुखमय २— सुखमय ३— सुखदु:समय ४— दु:ससुखमय ५— दु:समय ६— एकान्त दु:समय १—१९।

अवान्तरसामान्य-वीचका सामान्य। ९--२०।

अविप्रह गति - ऋजुगति - सीघी गति। ५-४२।

अविनाभावी-साधनके बिना नहीं होनेवाला । ४--१४।

अविभागी-अस्तिकाय—धर्मं, अधर्मं आकाश और जीवके प्रदेश-समूह को अस्तिकाय कहते हैं। इनके प्रदेश विभक्त नहीं होते—पृथक् पृथक् नहीं होते। इसलिए ये द्रव्य अविभागी-अस्तिकाय कहलाते हैं। १—१६।

अविभाज्य-जिसके टुकड़े न हों। १---१४।

अविरति-अप्रत्याख्यान । ४---२१ ।

असिद्ध-अवस्था-संसार-ग्रवस्था। २--३६।

असंख्य — संख्यासे ऊपरका, जिसके मापके लिए संख्या न हो, वह। १—६।

असंज्ञित्व--मानस ज्ञानका अभाव। २--३६।

शारम-प्रदेश-ग्रात्माके अविभागी अवयव-ग्रात्मा अलण्ड, अविभाज्य द्रव्य है, फिर भी कल्पनाके द्वारा आत्माका परमाणृतुल्य भाग प्रदेश-अवयव कहलाता है। ८-३५।

आत्मारम्भी-- आत्महिंसक । ४---५ ।

आधाकर्म-साधुओं के लिए बनाया हुआ मोजन, मकान ग्रादि। आभ्यन्तर-परिग्रह-मिथ्यात्व, नव नोकषाय-हास्य, रित, ग्ररित, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, और चार कषाय-क्रोध मान, माया और लोभ। ८-१५।

आविखिका-सर्व-सूक्ष्म-कालको समय कहते हैं। ऐसे अंसर्व समयोंकी

एक आविलिका होती हैं। ४८ मिनटोंकी १ करोड़ ६७ लाख ७७ हजार २ सौ सोलह आविलिकाएँ होती हैं। १—१९।

आसेवनापुलाक-दोष-आचरणके द्वारा संयमको सारहीन करनेवाला निर्मन्थ। ८-१५।

उत्पादनदोष—ग्राहारकी प्राप्तिमें होनेवाले दोष—साधुकी ओर्से होने वाले दोष । ७—१५ ।

उत्सर्पिणी—विकास-काल—दुःखसे सुखकी ओर जानेवाला काल— कालचकका दूसरा चक । इसका काल-मान दश कोटा-कोटी सागरका होता है। इसके छः विभाग (अर) इस प्रकार हैं—(१) एकान्त-दुःखमय (२) दुःख-मय (३) दुःख-सुखमय (४) सुख-दुःखमय (५) सुखमय (६) एकान्त-सुखमय १—१६।

**उद्गम-दोष** — आहारकी उत्पत्तिमें होनेवाले दोष् — दाताकी म्रोरसे होने वाले दोष । ७ — १५ ।

**उदयावलिका**—उदय-काल । २—३३ ।

उदीरणा—नियत समयसे पहले कर्नका विषाक (उदय) होना । ३-१३ । उपचार—(१) अत्यन्त' भिन्न शब्दोंमें भी उनकी किसी एक समानता को लेकर उनकी भिन्नताकी उपेक्षा करना ।

(२) मुख्य<sup>२</sup> केग्रभावमें गौणको मुख्यवत् मान छेना । ४—१३ । उपभोग-परिभोग—मर्यादाके उपरान्त भोगमें ग्रानेवाले पदार्थ एवं व्यापारका त्याग करना । ८—१२ ।

१--- उपचारोऽत्यन्तं विशकलितयोः शब्दयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेद-प्रतीतिस्थगनमात्रम् ।

२-मुख्याभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचार: ॥

एषणा-दोष — आहारकी जांच करनेके समय होने वाले दोष । ७ — १५ । श्रीदारिक-योग — मनुष्य और तिर्यं क्चोंके स्थूल शरीरको औदारिक शरीर कहते हैं। उसके सहारे आत्माकी जो प्रवृत्ति होती है, वह औदारिक योग है। ८ — ३५ ।

औदारिक-मिश्र-योग -- कार्मण, आहारक तथा वैत्रियके मिश्रणसे होने वाला औदारिक योग। ८--३५।

करण-किया - कर्ममें होनेवाली किया। ४-४।

कर्म-भूमि—जहां खेती, व्यापार, सुरक्षा आदि द्वारा जीवन चले, वह भूमि । १—३८ ।

कल्पातीत —बारह देवलोकोंसे ऊपरके देव। उनमें स्वामी-सेवकका भेद नहीं होता, वे सब 'ग्रहमिन्द्र' होते हैं। ३—१९।

कल्पोपपन्न — कल्पवासी देव — प्रथम बारह देवलोक कल्प कहलाते हैं। वहां स्वामी-सेवककी मर्यादा होती हैं। ३ — १९।

**क्षयोपशमसम्बन्धी**—क्षयोपशम—आत्माकी उज्ज्वलतासे होनेवाला। २—१६।

कषायचतुष्क-- कोध, मान, माया और लोभ। २ -- ३६।

काराषट्क — पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय भीर त्रसकाय। 'चीयते इति कायः' — यह काय शब्दकी निरुक्ति है। इसका पारिभाषिक अर्थ है — शरीरावयवी। सादृश्यकी अपेक्षा जिसमें प्रदेश — अवयव होते हैं, उसे काय कहा जाता है; जैसे — पृथ्वी-शरीरावयवी जीवोंका समूह पृथ्वीकाय आदि श्रादि। ३—२९।

कार्मण योग — कार्मण शरीर (सूक्ष्म शरीर) के सहारे होनेवाला भारमाका प्रयत्न । ८—३०।

कुल-एक आचार्यके शिष्योंका समूह। ५-२९।

क्रोड़पूर्व—चौरासी लाखको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर जो संस्या लब्ध होती है, उसे एक पूर्व कहते हैं—७०५६०००००००० वर्ष होते हैं, ऐसे कोड़पूर्व। ८—२।

कोड़ाकोड़—कोड़को कोड़से गुणा करने पर जो संख्या लब्ब हो—१० मील । ४—१०।

गण-कुलका समुदाय-दो आचार्योंके शिष्य समूह। ५-२६।
गण-डत्सर्ग - आचार्यके ग्रादेशसे एकाकी विहरण करना। ५-३८।
गुण - शक्तिके सबसे छोटे ग्रंशको गुण (अविभाग-प्रतिच्छेद) कहते
हैं। १-१७।

गुणस्थान — आत्माकी क्रमिक विशुद्धिको गुणस्थान कहते हैं। ८ — १।
गिति — नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य घौर देवगतिका श्रर्थ हैं — नरक घादि
पर्याओं की प्राप्ति। २ — ३६।

गति-चतुष्क-आयु—नरक-म्रायु, तिर्यञ्च, आयु, मनुष्य-आयु और देव-आयु । २—३६ ।

घनवात-सघन वायु। ३-१०।

घनोद्धि-वर्फकी तरह गाढ़े पानीका समुद्र। १-९।

घातिकर्म—आत्माके गुणोंकी घात करनेवाले बिगाड़नेवाले कर्म। १—२२।

चतुःस्पर्शी—जिनमें शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष ये चार स्पर्श होते हैं, वे स्कन्ध चतुःस्पर्शी होते हैं। ४—१।

**चारित्रचतुरुक**—सामायिक, छेदोपस्थाप्य, परिहारिवशुद्धि और सूक्ष्म-सम्पराय। २—३'९।

**छद्मस्थपन**-अपूर्ण ज्ञानीपन-पूर्णज्ञानका ग्रभाव होना। ८--२० जाति-एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय।

जातिका मर्थ है—इन्द्रिय और इन्द्रिय-रचनाके म्राधार पर होनेवाले जीवोंके पांच विभाग। २---६।

#### जीवके १४ भेद-

| सूक्ष्म एकेन्द्रिय  | १ अग्रयप्ति | २ पर्याप्त   |
|---------------------|-------------|--------------|
| बादर एकेन्द्रिय     | ₹ "         | 8"           |
| द्वीन्द्रिय         | ų <i>"</i>  | Ę "          |
| त्रीन्द्रिय         | <b>9</b> "  | ۳ د          |
| चतुरिन्द्रिय        | ٧ "         | <b>१</b> 0 " |
| असंज्ञी पंचेन्द्रिय | ११ "        | १२ "         |
| संज्ञी पंचेन्द्रिय  | १३ "        | १४ "         |
|                     |             | ३—२९।        |

ज्ञानचतुष्क-मिति, श्रुत, अवधि और मनःपर्यंय। २-३५।

तनुवात-सूक्ष्म वायु। ३--१०।

२.४ दण्डक---नरक १, भवनपति १०, पृथ्वीकाय १, ग्रम्काय १, तेजस्काय १, वायुकाय १, वनस्पतिकाय १, द्वीन्द्रिय १, त्रीन्द्रिय १, चतुरिन्द्रिय १, तिर्यञ्च-पंचेन्द्रिय १, व्यन्तर १, ज्योतिष्क १, वैमानिक १, इस प्रकार ये २४ दण्डक होते हैं। २---३५।

द्शीनत्रिक—चक्षु, अचक्षु, ग्रीर धविध। २—३५।

द्रशनमोह—सत्य श्रद्धा—सत्य विश्वासको बिगाड़नेवाला कर्म-सम्यग्-दर्शनका घात करनेवाला कर्म। ४—१९।

द्रव्यार्थिक — जिसका विषय मुख्यरूपसे द्रव्य-सामान्य होता है, वह (नय)। ९—२५।

दान आदि—दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीर्य। ४—८। दिग्वत - ऊंची, नीची भौर तिरछी दिशामें मर्यादाके उपरान्त जानेका व हिंसा भ्रादि करनेका त्याग करना। ८-१२।

दीर्घकालिक संज्ञा—तिकालका पर्यालोचन— जिसके द्वारा तिकालः सम्बन्धी हेयोपादेयका चिन्तन हो सके। ३—६।

हिटित्रिक—सम्यक्, मिथ्या और मिश्र (सम्यग्-मिथ्या) । २—३५ । देश-आराधक — मोक्ष-मार्गकी आंशिक आराधना करनेवाला अंशतः आत्माको उज्ज्वल करनेवाला । ४—१४।

देशिवरित — पांचवां गुणस्थान — आशिक संयम, अपूर्ण संयम। २ — ३५। देशावकाशिक — परिमित समयके लिये हिंसा आदिका त्याग करना। ८ — १२।

नमस्कारसिंहता—सूर्योदयसे ४८ मिनट तक कुछ भी न खाना-पीना। इसकी पूर्तिके समय पांच नमस्कार मन्त्र गुने जाते हैं, इसिलिए इसका नाम नमस्कारसिंहता है। साधारण बोलचालकी भाषामें इसे नवकारसी कहते हैं। ५—१८।

परारंभी-परहिंसक। ४-५।

प्रत्यारूयानी—देशविरतिको रोकनेवाला कर्म। इसका जबतक उदय रहता है, तबतक कुछ भी त्याग नहीं होना। ४—२४।

प्रतिक्रमण—दोनों संध्याओंमें किया जानेवाला जैंनोंका प्रायश्चित्त सूत्र १—२०।

प्रदेश — परमाणुसे जितना क्षेत्र रोका जाता है, उतने क्षेत्रको प्रदेश कहते हैं। १—२।

प्रमाद्-संयममें अनुत्साह। ४---२२।

पर्याप्त-अपर्याप्त—स्वयोग्य पर्याप्तियां (पौद्गलिक शक्तियां) पूर्णं करले, वह पर्याप्त; स्वयोग्य पर्याप्तियां (पौद्गलिक शक्तियां) जब तक पूर्णं न हो, वह अपर्याप्त । ३—२९ ।

पर्यायार्थिक-जिसका विषय मुख्यरूपसे पर्याय-विशेष होता है, वह (नय)। ९--२५।

प्रयोपम — संस्थासे ऊपरका काल — असंस्थात काल, उपमाकाल — एक चार कोशका लम्बा चौड़ा और गहरा कुआ है; उसमें नवजात यौगलिक शिशुके केशोंको जो मनुष्यके केशके २४०१ हिस्से जितने सूक्ष्म हैं, ग्रसंस्थ खण्ड कर खाम-खाम करके भरा जाय, प्रति सौ वर्षके अन्तरसे एक-एक केश-खण्ड निकालते निकालते जितने कालमें बह कुआ खाली हो, उतने कालको एक पत्य कहते हैं। १ — १९।

प्रातिहायं अतिशय — दैविक विशेषताएं — योगजन्य विभूतियां। ७ — १ पौषधोपवास — उपवासके साथ एक दिन-रातके लिए पायकारी प्रवृत्तियों का त्याग करना। ८ — १२।

वाह्य परिग्रह—धन-धान्य क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, कुप्य, द्विपद चतुष्पद। ८—१५।

भक्त-पान -भात-पानी -खान-पान । ५-३९।

भवसम्बन्धी—जन्मसम्बन्धी, जन्मके कारण होनेवाला (भवसम्बन्धी-अवधिज्ञान)। २—१५।

भाविश्लिप — विविक्षित वस्तुकी कियामें जो संलग्न हो और उपयुक्त हो भाषात् ध्यान दे रहा हो, उसे भाविनिक्षेप कहते हैं। ९—४५।

सनोवर्गणा — द्रव्य-मनके पृद्गलोंका समूह—चिन्तनमें सहायक होने वाले पुद्गल-द्रव्य। २—१७।

मिथ्यात्व—विपरीत अभिनिवेश, ग्रसत्य विश्वास या श्रसत्यका आग्रह । ४—१९।

मिथ्यादर्शनशास्य — सत्यमें विश्वास न होना मिथ्यादर्शन है। वह शत्यकी तरह हानि-कारक है। इसिलिए उसे मिथ्यादर्शनशस्य कहा जाता है।४—१५। सिश्रशब्द — जीवके वाक्-प्रयत्न भीर पौद्गलिक वस्तु (वीणा म्नादि) के संयोगसे होनेवाला शब्द। १—१२।

मृत्तं --- जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण मिले । १-१२ ।

योग - मन, वचन और शरीरकी प्रवृत्ति । ४-२६।

योग-निम्रह्—मन, वाणी और शरीरकी असत् प्रवृत्ति त्यागना, सत् प्रवृत्ति करना। ५-२२।

यौगिळिक—असंख्य वर्षजीवी मनुष्य और तिर्यञ्च, जो 'युग्म' (जोड़े) के रूपमें एक साथ जन्मते और मरते हैं ग्रौर जिनका जीवन कल्प-वृक्षके सहारे चलता है। ८-३१।

रङजु - ग्रसंख्य योजनको रज्जू कहते हैं। १-६।

**छिब्धिपंचक** —दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। २-३४।

छिष्पुछाक —योगजन्य शक्ति-विशेषका प्रयोग कर संयमको सारहीन करनेवाला निर्मृत्य । ८.१५ ।

हेश्या--पुद्गल-द्रव्यके सहयोगसे होनेवाला जीवका संक्लिड्ट तथा असंक्लिड्ट विचार । २-३६ ।

व्य**वहार** —स्थल दृष्टि । ४-२ ।

विक्वंणा - भांति-भांतिके रूप बनाना । ३-१२।

विपर्यय-एक विपरीत धर्मका निश्चय करना। ९-१।

वेदना--जीवोंको होनंवाला दःख। ३-१२।

वैदित्रिक ---स्त्रीवेद, पूरुषवेद और नपुंसकवेद । २-३६ ।

वेद्याभाव - उदयमें यानेवाले कर्म-पुद्गलोंका ग्रभाव । २-२१।

शरीर-उत्सर्ग - शरीरको स्थिर करना । ५-३८ ।

संघ —गणका समृदाय — अनेक — दो से अधिक आचार्योंके शिध्य-समूह। ५ २६।

संडवलन —सूदम कषाय—कोघ, मान, माया. लोभ—वीतरागदशाको रोकनेवाला कर्म। ४-२४।

सम्मूर्छिम--गर्भके विना उत्पन्न होनेवाले प्राणी । ३-८ । सम्पराय सातवेदनीय--कषाययुक्त आत्माका सातवेदनीय कमं ४-१०। संशय-साधक और वाधक प्रमाणके ग्रभावमें अनिश्चित श्रनेक अंशाको छनेवाला ज्ञान । ९-१।

सागर—जिसका काल-मान दस कोड़ाकोड़ पत्य हो, वह सागर है। १-१९।

सामायिक—एक मृहूर्त्तं तक पापकारी प्रवृत्तियोंका त्याग करना ८-१२। स्यात्—अनेकान्त—किसी अपेक्षासे। ९-१६। हास्यादि षट्क—हास्य, रति, अरति, भय, शोक ग्रीर जुगुप्सा २-३६।

#### ( ख ) दीपिकाके अवतरण

| , ,                        |                      |
|----------------------------|----------------------|
| १ एकद्व्वसिया गुणा         | ( उत्तराध्ययन २८-६ ) |
| २ भौदारिकतैजसकार्मणानि     | (योगशास्त्र-वृत्ति)  |
| ३ कारणमेव तदन्त्यम्        |                      |
| ४ कृष्णादिद्रव्यसाचिव्यात् |                      |
| ६ गामधम्मे नगरधम्मे        | ( सूत्रकृतांग )      |
| ६ जंपि वत्थं च पायं वा     | ( दशवैकालिक ६-२१ )   |
| ७ तत्थणं जेते पमत्तसंजया   | (भगवती शा०१ उ०१)     |
| ८ निद्धस्स निद्धेण दुआहिएण | (प्रज्ञापना प०१३)    |
| ६ पुढविकाइयाणं भंते        | ( औपपातिक दशा)       |
| १० बंधणसंकमणुषदृणाय        | (भगवती टीका)         |
| ११ स्टक्खणं पञ्जवाणं तु    | ( उत्तराध्ययन २८-६ ) |

#### जैनसिद्धान्तवीपिका

१२ बंदणएणं भंते ( उत्तराध्ययन २९-९ )

१३ समयाविष्ठिभ मुहुत्तः (नवतत्त्व १३)

१४ सक्लं खु दीसइ ( उत्तराध्ययन १२-३७ )

१५ स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः

#### (ग) विशेष शब्दोंकी सुची

अ

१ अकर्ग-भूमि उर #

२ अकाम पुर

३ अक्षर ने

४ अगुरुखघुत्व होर, उर्दे

५ अचक्षु रेड

६ अचल उरे

७ अचेतन 👸

८ अजघन्य गुण 😘

६ अजीव कर, के, हैं

१० अज्ञान २०, २१, ३६

११ अज्ञानत्रिक उद्

१२ अधर्म के, दे, डे, केह, केट, उह

१३ अनन्त नेंद्र, रेंद्र, रेंद्र, रेंद्र

१४ अनन्तप्रदेशी नेप

१४ अनवस्था द

१६ अनक्षर ने

ऊपर तथा नीचेकी संख्यायें क्रमशः अध्यायों व सूत्रों की द्योतक हैं।

१७ अनाकार है, हरे, उँछ, १८ अनादि १२, ३७, द १६ अनाभिप्रहिक रू २० अनित्य ईट, उँद २१ अनिन्द्रिय 🖧 २२ अनुतिका नै २३ अनुभाग है, है २४ अनुमान 🛟 , 🔧 २४ अन्तराल-गति र् २६ अन्तराय ह २७ अन्तर्भृहूर्स उडे २८ अपरत्व री २६ अपर्याप्त 🕉 ३० अपवर्तन 🐇 ३१ अभाव है ३२ अभिनिबोध 🗟 ३३ अमनस्क है, है ३४ अमूर्त 🖧 ३४ छारूपी 💥 ३६ अर्थ है, हरे, हरे ३७ अर्घपुष्कर उरे, उर ३८ अलोक दे, दे, वर्ट, इंद ३६ अवगाह है, हैट, हैद, हैट, हैड

४० अवगाहना 🕏

४१ अवप्रह है, हैं।
४२ अविध है, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, है।, हैं।, हैं।, हैं।, हैं।, हैं।, हैं।।। हैं।, हैं।, हैं।। हैं।, हैं।। हैं।।

#### आ

११ आकाश दे, है, टे, दे, देंट, देंट, देंद, देंद, देंद, देंद, देंद १६ आगम देंट, देंद १७ आज्ञा देंद १८ आपेक्षिक देंद ६० आभिप्रहिक देंट ६१ आयुष्क है ६३ आविलका नी ६४ आस्त्रव है, हेंद्र, है ६४ आहारक हैंद्र, हेंद्र

इ

६६ इत्थंस्थ की ६७ इन्द्रिय है, की, की, की, की, की

ई

• ६८ ईहा 😽

उ

६६ उद्यावच-गोत्र उद्दे ७० उत्कर क्रेंद् ७१ उत्तर क्रंक उदे ७२ उत्पाद उदे ७३ उद्य उदे, उदे, उदे, ई ७४ उद्याभाव उदे ७४ उद्वर्तन है ७६ उद्दोरणा उद्दे, ई ७७ उपकरण क्षे ७८ उपपात उके, उदे, ई ७८ उपयोग दे, डे, दे, हदे, इदे, उके ८० उपशम उदे, उदे, इदे, ई 雅

८१ भृजुमति 鶎

८२ ऋजुसुत्र वेट, देर

ए

८३ एक गुण ने

८४ एकत्व 🐒

८५ एकत्व-वितर्क-अविचार 💥

८६ एवंभूत केंट, केंद्र

ऐ

८७ ऐरावत <sub>उर्फ</sub>, उट

औ

८८ औद्यिक देव, देह

८६ भौदारिक र्

६० औपपातिक ईन

**६१ औपशमिक** दुः, हु

क

६२ कर्म <sub>२८</sub>, ३४, ३६, ४, ६

६३ कषाय <sub>४3</sub>

६४ काय है

६५ कार्मण इट, इट्ड

**६६ काल** दे, देव, देव, उठ, है

६७ कालोद्धि <sub>उन</sub>

६८ क्रिया <sub>२०</sub>

**६६ केवल** है, देर, देन, दें

१०० केवलज्ञान 📆, 🤻

१०१ केवलदर्शन <sub>उर्र</sub>

१०२ क्षय ३३, ३४, ३५

१०३ क्षायिक 🛂, 🤻

१०४ क्षयोपशम नह, रहे, रहे, होत, होत

१०५ क्षायोपशमिक उद, है

ख

१०६ खण्ड नेर

ग

१०७ गति <sub>उँड</sub>, है, उँह

१०८ गुण है, है, है, है, है, है

१०६ गुणस्थान 🗧

११० गुप्ति नुँट

१११ गुरु हो

११२ गोत्र 🧲

११३ गन्ध नेत, रेड

घ

११४ घातिकर्म <sub>उदे</sub> ११५ घाण <sub>ददे</sub> च

११६ चारित्र 📆, 💸

· ११७ चारित्र-चतुष्क हुँद

११८ चिन्ता है

११६ चूणे वर

१२० चेतन ु

१२१ चेतना है

छ

१२२ छदास्य उद्दे, इक

ज

१२३ जम्बू उरे, उरे

१२४ जाति 🕏

१२५ जीव दे, दे, देर, देह, देह, देन, दे, दे, देन, दुंह, दे, हैं,

१२६ ज्ञान 🚉, है, है, हैं, हैं, हैं,

१२७ ज्ञानावरण द्रेन, द्रेट, द्रेह, र्डे, ट्रे

त

१२८ तस्व ह

१२६ तर्क दंग, दं

१३० तियंग्छोक उर

१३१ तेजः 🕏

१३२ तैजस ईंछ, ईंछ, ईंछ

१३३ त्रस 🗧 🕏

१३४ त्रिप्रदेशी नैप

द

१३४ द्या ई

१३६ दर्शन 🖧, है, है

१३७ दर्शनत्रिक उद्

१३८ दर्शनावरण है

१३६ दशप्रदेशी ने

१४० दान ३४

१४१ दानान्तराय उह

१४२ दुःख 🚉

१४३ दृष्टित्रिक उद्

१४४ देव न्द

१४५ देवकुरु उर

१४६ देश इ

१४७ देशविरति हेस्

१४८ द्रव्य है, है, दे, टे, रेन, हैन, हैह, नेह, नेह, नेह, हैह, हैंड,

इंदर देव

१४६ द्रव्यत्व है, इर

१५० द्रव्यश्रत <del>२</del>३

१५१ द्रव्यमन ३०

१५२ द्रव्येन्द्रिय ने

१५३ द्विप्रदेशी नीय

ध

१६४ धर्म वृह, रु४, रूट, ४०, दे, रुद, उह, रूद, उह, उंड, उंड, रुद

न

१६० नरक नुषेत्र १६१ नाम १, इर्ड, इर्ड इ १६२ निकाचना है १६३ निक्षेप इर्ड, इर्ड इ १६४ नित्य इर्ड, इर्ड इ १६४ नित्य इर्ड, इर्ड इ १६४ नित्य इर्ड इ १६४ नित्य इर्ड इ १६४ निमत्तज है १६७ निमेष देव १६८ निप्य इर्ड इ १७० निक्रम इर्ड इ १७२ निक्षमकम इर्ड इ

१७४ निसर्गज दे १७५ निषध उद्मे १७६ नील उद्मे, देह

१५६ नय देव

१७७ नैगम देंट, देव १७८ नोइन्द्रिय उरे

q

१७६ पदार्थ <sub>इ</sub>

१८० परत्व <sub>२</sub>०

१८१ परमाणु वैड, वैड, वैच, वैड, वैट, वैड, दैंड, दैंड, हैंच

१८२ पर्याय है, है, है, है, है, है, है,

१८३ पर्याप्त 🕄

१८४ पर्याप्ति न्रैं

१८५ परिणाम ३ , ३ , ३ ३

१८६ परिणति <sub>र</sub>े

१८७ परिमण्डल 🞖 ५

१८८ परिणमन उ

१८६ परोक्ष ई, है

१६० पश्चाद्भावित्व ही

१६१ पाप दे

१६२ पारमार्थिक 🖏 ६

१६३ पुण्य है

१६४ पुद्गल रहे, रीर, डीर, रीड, रीर, रीर, डीर डीर, री, स

१६५ पुद्गल-धर्म <sub>१२</sub>

१६६ पृथक्तव ही प

१६७ पृथक्त्व-वितर्क सविचार उ

१६८ पृथिवी 🔮

१६६ प्रकृति हु, हु

२०० प्रचय ३

२०१ प्रच्युति <sub>३३</sub>

२०२ प्रतर की

२०३ प्रत्यक्ष 🐈 💃

२०४ प्रत्यभिज्ञा 🛟, 🤻

२०५ प्रतिक्रमण ३०

२०१ प्रतिच्छेद र्

२०७ पुद्गलास्तिकाय है, दे, नेह, होद

२०८ प्रदेश २३, २४, २७, २०

२०६ प्रमाद् 🚉

२१० प्रमाता 😓

२११ प्रमाण ई

२१२ प्रमेय 🖧, 🐔

२१३ प्राग्भावित्व 🕄

२१४ प्रायोगिक 🚭

ब

२१६ बन्ध नैर, नैज, दे, है, है

भ

२१६ भव्य <sub>३७</sub>

२१७ भरत ३३, ३८

२१८ भव-प्रत्यय देव

२१६ भाष है, है, है, है,

२२० भावमन  $\frac{3}{5}$ २२१ भावेन्द्रिय  $\frac{3}{5}$ २२२ भेद  $\frac{1}{5}$ 

म

२२३ मति है, है, इक, दे २२४ मतिज्ञान दे , दे २२४ मनः है, देरे, देंह, रेंदे, रेंदे, रेंदे २२६ मन:पर्याय है, चुँ, चुँ, है २२७ मनुष्य-क्षेत्र हुर २२७ महास्कंध नी २२६ महाहिमवन अद २३० मिथ्यात्व 🚉, उँह २३१ मिथ्या-हष्टि 🕏 २३२ मिश्र की २३३ मुक्त है २३४ मूर्च न्रै २३४ मेर उन, उन्न २३६ मोक्ष है, इंद २३७ मोहकर्म उरे २३८ मोहनीय है

य

२३६ योग <sub>उदि</sub>, <sub>र्रेह</sub>, <sub>र्पेह</sub> २४० योजन टैंग. उदि ₹

२४१ रङजु टै २४२ रम्यक् उक्ष २४३ रुक्मी उद्य २४४ रूक्ष इंड, इंट, इंड २४४ रूपी इक्ष, इंट्र २४६ रोद्र इंड, उंड

ल

२४७ लघु  ${}_{8}^{4}$  २४८ लिघ  ${}_{7}^{4}$ ,  ${}_{3}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,  ${}_{5}^{4}$ ,

व

२५६ वनस्पति है
२६६ वर्तना है, है।
२६७ वर्षधर है।
२६८ वर्ण है। है।
२६८ वस्तुत्व है।
२६८ वाद्य हैंट, है।
२६८ वाद्य हैंट, है।
२६८ विवहत्य हैंट
२६३ विदेह हैंट, है।
२६४ विपाक हैंट, हैं।
२६४ विपाक हैंट, हैं।
२६४ विपाक हैंट, हैं।
२६६ विपाक हैंट, हैं।
२६६ विपाक हैंट

२६७ विभाग 📆, 🖧 २६८ विभाव 🎎 २६६ विभाव-पर्याय 🕏 २७० विष्टुत ᢃ २७१ विशेष प्रव, प्रव, चे, चेट, वेट २७२ विषम 🔩 २७३ बीर्य 🖧 २७४ वेदक 🕏 २७४ वेदनीय ह २७६ वेदत्रिक उह २७७ वेद्याभाव 🔧, 🚉 २७८ वेद्यावस्था है २७६ वंक्रिय ई , इंद २८० वैस्रसिक की २८१ व्यञ्जन है, 🗦 २८२ व्यञ्जनाथं 🔧 २८३ व्यञ्जन-पर्याय 😓 २८४ व्यय र् २८४ व्यवहार क्ट, क्व

श

२८६ **शब्द** होट, होट, होड २८७ शरीर होड़ २८८ शब्दुली होड़ २८८ श्रव हे, होड़, होड़, हे २६० श्रोत होड़ २६१ श्रोतेन्द्रिय होड़

स

२६२ सकाम व्य २६३ सत्त्व दे २६४ सत् उन

२६५ सत्ता है, इट, इन

२६६ सप्रदेशित्व रीज

२६७ सप्तभंगी <sub>वृह</sub>

६६८ सम नी

२६६ समय ११

३०० समय-क्षेत्र 🕄

३०१ समनस्क है, है

३०५ समभिरूढ 🐈 🖧

३०३ सम्बन्ध <del>१</del>७

३०४ सम्यक्-द्रष्टि देव, ६

३०५ सम्यक-मिथ्या-दृष्टि 💡

३०६ सम्यक्त्व हुन, हुन, दे, हुन

३०७ समिति 👸

३०८ समुद्घात 🕏

३०६ समुच्छिन्न-क्रिया-प्रतिपाती 💥

३१० सम्मूर्छज है

३११ साकार है, दे, उँद

३१२ सादि १२, ३७, द

३१३ सामान्य हैन, दे, ईट, ईर

३१४ सावद्य ह

३१५ साखादन 🖁

३१६ सुख <sub>४३, ३४, ३६</sub>

३१७ सूक्ष्म 😽

३१८ सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती उ

३१६ सोपक्रम 🚓

३२० स्कन्ध वैत्र, वेद, वैद, हेद

३२१ स्थापना हुई, हुँ

३२२ स्थावर है, है, है

३२३ स्थिति दै, है, है, है

३२४ स्थूल री ३२६ स्निग्ध १७, १८, १३ ३२६ स्पर्श <sub>४3</sub>, ३३, ३२, ३८, ३६, ३६ ३२७ स्मृति है, ६०, ६५ ३२८ स्वभाव 😽 ३२६ स्वभाव-पर्याय 🎎 ३३० स्वतत्त्व ३ ३३१ स्वरूप उर् ३३५ संक्रमणा 🐇 ३३३ संरव्या 🖧 ३३४ संरव्येय 💤 ३३४ संरव्येंयप्रदेशी नी ३३६ संगति हैं ३३७ संब्रह क्ट, के ३३८ संज्ञा ह ३३६ संघात के ३४० संयोग 🖧, 🖧 ३४१ संवर है, है, हैं ३४२ संवृत 🚉 ३४३ संरहेष 🔒 ३४४ संस्थान है, रेज ३४४ संसारी ३ ३४६ सांव्यवहारिक 💡

ह

३४७ हरिविदेह उ है ३४८ हिमबन् उ दे ३४६ हेतुत्व है ३५० हैमवत उ है, उ दे ३५१ हैरण्यवत उ है

# गुद्धागुद्धिपत्र

### ( वस्तुदर्शन )

| वृह्य      | पंक्ति       | अशुद्ध               | <b>য়ু</b> ত্ৰ          |
|------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| 6          | Ę            | यथार्थक्तृत्व        | यथार्भवक्तृत्व          |
| 6          | <b>१८</b>    | दर्शंन               | दर्शन                   |
| 9          | 8            | रचनाकाल <sup>१</sup> | १ टिप्पणमें गीतारहस्य   |
|            |              |                      | पृष्ठ ५५२               |
| <b>4</b> 3 | (टिप्पण ६) १ | द्वेश                | द्धेष                   |
| १५         | (हिप्पण १) १ | यत्नानु              | यत्नेनानु               |
| २१         | 4.8          | परिणाम               | परिमाण                  |
| २३         | १८           | धशंकी                | ध मंकी                  |
| 23         | (हिप्पण १) १ | सुवर्णार्थी          | सुवर्णार्थी             |
| २४         | (टिप्पण ३) २ | दार्थाणाम्           | दायणि।म्                |
| ३८         | \$ .         | ••••क्या वह          | एक ब्राह्मण जो विद्या-  |
|            |              |                      | हीन और अपवित्र          |
|            |              |                      | भा <b>चारवाला</b> ,होता |
|            |              |                      | है, क्या वह             |

### [ २ ]

| वृष्ठ  | पंक्ति                                  | अशुद्ध             | शुद्ध                |
|--------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------|
| ३९     | ११                                      | गोत्र              | गोत्र <sup>१</sup>   |
| ३९     | (टिप्पण ३) ३                            | यट्टा              | यद्वा                |
| ४१     | १८                                      | श्चर्य और व्यवहार  | भ्रथं व्यवहार-       |
| ४४     | १६                                      | कमोंका             | कर्मीका              |
| 47     | (टिप्पण २) १                            | संस्ताधन-          | संसाधन               |
| 23     | ່" " ໌ ຊ                                | प्रवर्र            | प्रवरं               |
| 48     | " २ १                                   | पाय                | पाप                  |
| ६ ३    | " १ १                                   | इच्चि              | . इच्चे              |
| ६३     | "                                       | ह्रसा-             | ह्रःसा-              |
| ६७     | Ę                                       | <b>ग्र</b> हिंसाको | अहिसाका              |
| ६९     |                                         | (पृष्ठ संख्या)७९   | (पृष्ठ संख्या) ६९    |
| ७१     | (टिप्पण १) ९                            | व्याघ्रः पतीयन्ते  | व्याघ्र ! प्रतीयन्ते |
| ८२     | 3                                       | तया                | तथा                  |
| ८४     | (गतपृष्ठ-टिप्पण-                        | प्रत्युत्          | प्रत्युत             |
|        | अवशिष्टांश) ३                           |                    | •                    |
| ९३     | १२                                      | संयमोपर्धक         | संयमोपवर्धक          |
| ९३     | (टिप्पण ४) १                            | समक्षत्:           | समक्षंत:             |
| ९५     | 9                                       | केत्रल-            | * केवल               |
| ९६     | १७                                      | राजधर्मधा          | राजधर्म था           |
| 96     | (टिप्पण २) १                            | स्यु               | स्यु:                |
| 96     | " " · · · · · · · · · · · · · · · · · · | व्यादनीयास्ते      | व्यापादनीयास्ते      |
| 800    | """ ξ                                   | प्रवत्तो           | प्रवृत्ता            |
| १०१    | "" " १५                                 | यथोवरे             | यथोषरे               |
| 2 2 2  | ११                                      | ं दूसरे            | दूसरेके              |
| \$ \$8 | ş                                       | भभादा              | अभावस <u>ा</u>       |

## (दीपिका)

| স | काश        | सूत्र                              | पृष्ठ | पंक्ति    | अशुद्ध                      |            | গ্রুত্ব     |
|---|------------|------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|------------|-------------|
|   |            |                                    | १३    | १९        | जीवास्तिकाय हैं             | जीवा       | स्तकायको    |
|   |            |                                    |       |           |                             | स्कंघ      | कहते हैं    |
|   | ?          | १७                                 | १४    | (टिप्पण १ | )१ अशः                      |            | श्रंश:      |
|   |            |                                    | १५    | 4         | परमाणग्री                   |            | रमाणुओं     |
|   |            |                                    | १७    | यंत्र     |                             |            |             |
|   | परम        | णुके अंश                           | सदृश  | विसदृश    | परमाणुके अंश                | सदृश       | विसदृश      |
|   | -          | घन्येतर <sup>१</sup><br>समजघन्येतर | नहीं  | नहीं      | ५ जघन्येतर'<br>+ समजघन्येतर | नहीं       | 100         |
|   | Ę "        | + एकाधिक                           | नहीं  | नहीं      | ६ " + एकाधिक                | "          | "           |
|   | <b>ა</b> " | + द्वचिधक                          | नहीं  | नहीं      | ७ " + द्वचिक                | है         | 27          |
|   | " د        | + 'त्र्यादि<br>ग्रधिक              | नहीं  | नहीं      | ८ '' 🕂 त्र्यादि-<br>अधिक    | "          | "           |
|   | 8          | २१                                 | १८    | 4         | ग्राकाशा-                   | ध          | ाऽ।काशा-    |
|   | "          | २२                                 | १८    | 6         | वस्तवंशो                    |            | र्वस्त्वंशो |
|   |            |                                    | १९    | १९        | परमाणुमें                   |            | परमाणुके    |
|   | 8          | ३०                                 | २०    | 88        | वदन्ता                      |            | वदनन्ता     |
|   |            |                                    | २१    | 2         | द्विप्रदेशीसे अनन्त         | द्विप्रदेश | गेसे लेकर   |
|   |            |                                    |       |           | प्रदेशीतक                   | अनन्तः     | प्रदेशी तक  |
|   |            |                                    | 4     |           |                             |            | हैं         |
|   | 8          | <b>३२</b>                          | २२ (f | टप्पण १)१ | लवणसमुद्रे चत्वारः          | लवणस       | मुद्रे      |

भातकी खण्डे द्वादश धातको खण्डे द्वादश द्वादश

चत्वारः चत्वारः

[ \* ]

| प्रकाश     | सूत्र      | वृष्ठ      | पंक्ति    | अशुद्ध               | शुद्ध                   |
|------------|------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------|
|            |            |            | 46        | लोदघी द्वाचत्वा- कार | गेदघी द्वाचत्वा-        |
|            |            |            |           | रिशत् रिशत्          | द्वाचत्व।रिशत्          |
|            |            |            | ;         | •                    | देपुष्करद्वीपे          |
|            |            |            |           |                      | ततिः द्विसप्ततिः        |
|            |            | 73         |           | हरिविदेह             | हरि, विदेह              |
|            |            | <b>२</b> ५ |           | विशेष<br>विशेष       | सामान्य                 |
|            |            | 11         | 17        | ।अरुप                |                         |
| 3          | 83         | 3 &        | ₹         | <b>घीथते</b>         | घीयते                   |
| ?          | 7 8        | ३६         | - €       | क्षयोपम              | क्षयोपशम                |
| 3          | २१         | 36         | (डिप्पण १ | ) १ २ कत्सार्थे      | २कुत्सार्थे             |
| २          | २३         | ४०         | 8         | चतुर्दर्शनम्         | चक्षुदंशंनम्            |
| 7          | २४         | 80         | 8         | नियताथ               | नियतार्थं               |
| २          | ३६         | ४४         | 83        | अज्ञानसंज्ञि         | <b>ग्र</b> ज्ञानासंज्ञि |
| २          | ₹६         | ४६         | २         | छद्मस्य              | छग्रस्था-               |
| ą          | 8          | 86         | ૭         | पुथवी                | पृथिवी                  |
| ं३         | ५          | ५०         | २         | एकेन्द्रि <b>य</b>   | एक के न्द्रिय           |
| <b>`</b> ₹ | 4          | 40         | 8         | असं <b>रूये</b> या   | असंख्येया               |
| ₹          | q          | 40         | Ę         | ग्लान्या             | म्लान्या                |
| ą          | १७         | 48         | 8         | महोर                 | महोरग                   |
| 8          | 4          | ६४         | ৩         | परम्परा-             | परस्परा-                |
| ¥          | <b>१</b> ३ | 90         | હ         | निमितो               | निमित्तो                |
| 8          | १४         | ७२         | १         | संवरहिता             | संवररहिता               |
| ¥          | २९         | ८०         | २         | नियमनः               | नियमतः                  |
| 4          | 6          | ८४         | ૭         | तत्रऽ                | तत्राऽ                  |
| 4.         | .6         | 83         | १२        | परिमाणामव-           | परिमाणमव-               |
| 4          |            | 68         | (टिप्पण १ | ) १ भितायां          | मितायां                 |

| गुद                 | अगुद्ध              | पंक्ति | व्रष्ठ      | सूत्र      | प्रकाश   |
|---------------------|---------------------|--------|-------------|------------|----------|
| होता है             | होना है             | १७     | ८५          |            |          |
| अन्तरकरण            | <b>ग्रन्तर्</b> करण | ६-७    | 20          |            |          |
| अकामा               | अकाम                | 9      | 66          | १४         | 4        |
| तत एव               | तत् एव              | 88     | 23          | १५         | 4        |
| जो वृत्ति           | जिस वृत्ति          | ११     | 98          |            |          |
| समान बन्ध है।       | समात बन्ध है।""     | १५     | १०५         |            |          |
| लसे खाली तालाब      | ज                   |        |             |            |          |
| त्समान मोक्ष है।    | ą                   |        |             |            |          |
| स्वरूपानुप्रवेशी    | स्वरूपानुपुवेशी     | १२     | २०८         | ø          | Ę        |
| हेतु:               | हेतु                | 9      | ११०         | <b>१</b> • | Ę        |
| मब्रह्म             | म <b>ब्रह्म</b>     | १०     | १२०         | 9          | <b>9</b> |
| द्वेष               | द्वे श              | Ę      | 128         |            |          |
| शरीर-पर्याप्ति,     | शरीर पर्याप्ति,     | २०     | १२५         |            |          |
| इन्द्रिय-पर्याप्ति, | भाषा पर्याप्ति      |        |             |            |          |
| हवासोच्छ्वास        |                     |        |             |            |          |
| ित, भाषा-पर्याप्ति  | पर्या               |        |             |            |          |
| भिन्नः              | भिम्न:              | ą      | १२८         | २७         | v        |
| कारणम्, सर्वथा      | कारणम्,             | Ę      | १२८         | २८         | <b>o</b> |
| संन्यस्त            | सन्यस्त             | 9      | १२८         | २८         | 9        |
| पारस्परिक           | पारस्पपरिक          | ११     | १२८         | 28         | y        |
| सास्वादन            | सा्स्वदन            | 8      | <b>१</b> ३२ | २          | 6        |
| सास्वादन-           | सास्वादन,           | 4      | <b>१</b> ३३ |            |          |
| सम्यक्दृष्टि        | सम्यक्दृष्टि        |        |             |            |          |
|                     |                     |        |             |            |          |

## [ 4 ]

|        |       |       | -      | ,                            |
|--------|-------|-------|--------|------------------------------|
| प्रकाश | सृत्र | বৃদ্ধ | पंक्ति | अशुद्ध शुद्ध                 |
|        |       | १३४   | . 8    | अन्यथा अन्यथाऽ-              |
|        |       |       |        | जीवत्वापत्ते जीवत्वापत्तेः   |
|        |       | १३५   | १९-२०  | येदो पंक्तियां पृष्ठ १३७ में |
|        |       |       |        | दूसरी पंक्तिके बाद होनीचाहिए |
| 6      | Ę     | १३६   | ৩      | भय भव                        |
| "      | ৩     | १३६   | 6      | शंकाकांक्षा शंकाकांक्षा-     |
|        |       | t     |        | ' विचिकित्सा                 |
| **     | 19    | ,,    | 9      | कुमताभिलाष कुमताभिलाषः       |
| 7,     | ,,    | "     | ,,     | संशय संशयः                   |
| •      |       | १३७   | २      | कहते हैं। *** कहते हैं।      |
|        |       |       |        | जो व्यक्ति जीव, अजीव         |
|        |       |       |        | ••• आदि सब तत्त्वोंको यथार्थ |
|        |       |       |        | ····· रूपसे स्वीकार करता है. |
|        |       |       |        | निष्ठा रखता है, वह           |
|        |       |       |        | सम्यक्दृष्टि कहलाता है।      |
|        |       |       |        | सत्यांशको भी विपरीत          |
|        |       |       |        | मानना सम्यक्दृष्टि नहीं      |
|        |       |       |        | होता। मिथ्यादृष्टि,          |
|        |       |       |        | सम्यग्मिथ्यादृष्टि मीर       |
|        |       |       |        | सम्यग्दृष्टिकी तत्त्व-रुचि   |
|        |       |       |        | को भी ऋमशः मिथ्या-           |
|        |       |       |        | दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि   |
|        |       |       |        | एवं सम्यग्दृष्टि कहा         |
|        |       |       |        | जाता है ।                    |

|        |            |        | [ ७        | ]                |                        |
|--------|------------|--------|------------|------------------|------------------------|
| प्रकाश | ব্রন্থ     | सूत्र  | पंक्ति     | अशुद्ध           | गुद                    |
|        |            |        |            | जहां :           | सम्यग्दृष्टि व्यक्ति   |
|        |            |        |            | होता है          | वहां उसका ग्रर्थं      |
|        |            |        |            |                  | सही दृष्टि वाला        |
|        |            |        |            | 0.25             | जहां सम्यग्दृष्टि      |
|        |            |        |            |                  | ा है, वहां उसका        |
|        |            |        |            |                  | ता है यही दृष्टि       |
|        |            |        |            | वालोंकी          | तत्त्व-श्रद्धाः।       |
|        |            |        |            | इसी              | प्रकार मिथ्या-         |
|        |            |        |            | दृष्टि अ         | र सम्यग्दृष्टिका       |
|        |            |        |            | श्रर्थं सम       | भना चाहिए।             |
| 6      | <b>१</b> ३ | १३८    | 6          | सर्वव्रताराधको । | प्तर्वया व्रताराधको    |
| ۷      | १४         | १३८    |            | ••••। तत्र       | मोक्षार्थं प्रकृष्टमा- |
|        |            |        |            | चरण              | म् चारित्रम् । तत्र    |
| 6      | 8.8        | १३८    | <b>१</b> २ | च्छदोपस्थाप्यम्  | च्छेदोपस्थाप्यम्       |
| 6      | १५         | १४०    | २          | ग्रनिथ           | ग्रन्थि.               |
|        |            | 888    | 6          | निस्तार          | निस्सार                |
| 6      | १७         | १४२    | , 9        | कृचिद्           | क्वचि <b>द्</b>        |
| ۲٠     | 6.8        | १५० (f |            | २ बहिनिस्सरणम्   | बहिनिस्सारणम्          |
|        |            | 840    | ? ,        | यथार्थं निर्णायि | यथार्थ निर्णाय         |
|        |            |        |            | ज्ञानको प्रमाण   | ज्ञान (संशय            |
|        |            |        |            | कहते हैं (संशय   | विपर्यय और             |
|        |            |        |            | विपर्यय और मन-   | अनध्यवसाय-             |
|        |            |        |            | ध्यवसाय रहित)    | रहित)को प्रमाण         |
|        |            |        |            |                  | कहते हैं।              |

#### [ 4 ]

| प्रकाश | . छन       | वृष्ठ | पंक्ति     | अशुद्ध             | হুত                    |
|--------|------------|-------|------------|--------------------|------------------------|
| नकादा  | सूत्र      | 20    | 1140       |                    |                        |
| 9      | २०         | १६०   | <b>१</b> २ | सामान्यग्राही      | सामान्यमात्रग्राही     |
| 9      | २३         | १६२   | 4          | मेदेनार्थकुच्छब्दः | भेदेनार्थंभेदकुच्छब्द: |
| 9      | 88         | १६८   |            | (वृत्ति)           | यथावीरप्रतिकृतिः       |
|        |            |       |            |                    | —स्थापना-वीरः          |
|        |            | १७२   | ૭          | याञ्जा             | यञ्चा                  |
|        |            | १७२   | ₹ ₹        | निरुपण             | निरूपण                 |
| प्रश   | स्त-इलोकाः | १७२   | २०         | भदीया              | मदीया                  |
|        |            |       | परिशि      | <b>ह—</b> १        |                        |
|        |            | १७६   | ų          | यथायं वरव          | ोदरम्—यथापवर-          |
|        |            |       |            |                    | कोदरम्                 |
|        |            | १७७   | १५         | तहप्यगारे          | तहप्पगारे              |
|        |            | १८२   | २          | सद्सद्वेघं         | सदसद्वेद्य             |
|        |            | १८७   | <b>१</b> 0 | तन्निविधं          | तत्त्रिविधं            |
|        |            | १९०   | 9          | पकजादि             | पङ्कजादि               |
|        |            | १६५   | 4          | विशेषण             | विशेषे <b>ण</b>        |
|        |            | १९६   | १८         | वेदनाद्यनुभ        | - वेदनाद्यनुभव         |
|        |            |       | परिशि      | <b>1</b> E—₹       |                        |
|        |            | २३६   | १८         | उपभोगपरिभ          | ाग उपभोग-              |
|        |            |       |            |                    | ्परिभोगव्रत            |